# पाँच-सदस्य

( एक अत्यन्त रोचक दार्शनिक कथा )

लेखक-

कवि-सम्राट् स्वर्गीय श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर

प्रकाशक : कल्यागादास एन्ड न्नदर्स, ज्ञानवापी, बनारस—-१

वितरक—
विहार ग्रंथ कुटीर
खजांची रोड, पटना ४

×

वम्बई <mark>चुक डिपो</mark> १६५।१, हरिसन रोड, कलकता ७

> मुद्रक : गौरीशंकर प्रेस, मध्यमेश्वर, बनारस

## पाँच सदस्य

## पहली बैठक

वृषा ऋतुकी नदीका जल उपट कर खेतोंमें भर गया है। हमारो नाव दूवे हुए धानोंके ऊपरसे सों-सों करती चली जा रही है। पास ही ऊँची जमीन पर चहारदीवारीसे घिरा हुआ एक एकतल्ला मकान और दो-चार टीनके घर, केले, कटहल, आमके. वृज्ञ, बांसकी खूँट तथा एक पीपलका वृज्ञ दिखाई देता है।

वहीं से शहनाई और कई-एक ढोल-भालोंकी धीमी आवाज आ रही है। शहनाई बड़ी वे-सुरी है। देहाती गीतके आरम्भ किये हुए अशको ही वह बार-बार बड़ी वेदर्दीके साथ बजा रही है और ढोल-भालका शब्द बीच-बीचमें उन्मत्त होकर आकाशको विदीर्ण कर देनेकी हामी भरता है।

स्रोतिस्वनीने समभा—निकट ही कहीं विवाहोत्सव है। उसने बड़े कौतृहलसे खिड़कीसे सिर निकाल कर वृत्तोंसे ढके हुए किनारे-की श्रोर उत्सुकता-भरी दृष्टि डाली।

घाट पर बँधी हुई नौकाके मल्लाह से मैंने पूछा-क्यों जी, वहाँ बाजा क्यों बजता है ?

मल्लाहने कहा — आज जमींदारका पुरयाह है।

पुरयाहका श्रर्भ विवाह नहीं है। यह सुन कर स्रोतस्विनी कुछ उदास हो गयी। तरुच्छायाच्छादित ग्राम्य-पथ पर वह किसी जगह विवाह-स्थान पर बैठे हुए एक चन्दन-चर्चित श्रजातरमश्रु पाँच सद्स्य २

वर अथवा एक लजावती रकाम्बरा नव-वधूको देखना चाहती भी।

मैंने कहा पुर्याहका अर्थ है, जमींदारों के संवत्का पहला दिन। आज रैयत अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार कुछ न कुछ माल-गुजारी लेकर छावनीमें बैठे हुए, टोपी पहने, वर-वेशधारी कारिन्देके सामने हाजिर होंगे, रुपये देंगे। वह रुपया उस दिन गिनना मना है। अर्थात् मालगुजारीका लेन-देन मानों स्वेच्छाकृत एक आनन्द-कार्य है। इसके भीतर एक त्रोर कलुपित लोभ और दूसरी ओर हीन भय नहीं है। प्रकृतिमें जैसे लता-वृत्त आनन्दपूर्वक बसन्तको पुष्पाञ्जित भेट करते हैं और बसन्त उसे संचय कर रखनेके अभिशयसे गिनता नहीं, वैसे ही यह प्रथा भी समभो।

दीप्तिने कहा—काम तो मालगुजारी वसूल करनेका है, इसमें बाजे-गाजेकी क्या जरूरत है ?

हितिने कहा—बकरेको जब बिल देनेको ले जाते हैं, तब क्या उसे माला पहना कर गाते-बजाते नहीं हैं ? त्राज मालगुजारी-देवीके निकट बिलदानका बाजा बज रहा है।

भैंने कहा—तुम लोग ऐसा समम सकते हो, किन्तु मेरी समममें तो यदि देना ही है तो एकदम पशु-हत्याकी तरह न देकर इसमें जितना ही उच भाव रखा जाय, उतना ही अच्छा है।

चितिने कहा—मैं तो कहूँगा, जिसका जो सत्य भाव है, उसी पर डटे रहना चाहिये। बहुत बार खोटे कामके भीतर ऊँचा भाव भर हम ऊँचे भावका भी महत्व घटा देते हैं।

मैंने कहा—भावकी सचाई-मुठाई बहुत श्रांशमें हमारी चिन्ता पर निर्भर करती है। मैं वर्षा ऋतुकी भरी नदीको एक दृष्टिसे देखता हूँ श्रौर मल्लाह उसको दूसरी दृष्टिसे देखता है। मैं कदापि यह स्वीकार करनेको प्रस्तुत नहीं हूँ कि मेरी दृष्टि जौं भर भी भ्रमपूर्ण है।

समीरने कहा—बहुत लोग भावकी सचाई-सुठाई, उसके गुरुत्वके परिमाण्से निर्धारित करते हैं। जो जिस परिमाण्में मोटा श्रौर भारी है, वह उसी परिमाण्में सत्य है। सौन्दर्यकी श्रपेचा धूल, स्नेहकी श्रपेचा स्वार्थ श्रौर प्रेमकी श्रपेचा क्षुधा सत्य है।

मेंने कहा—तथापि चिरकालसे मनुष्य इन भारी चीजोंकी अवहेलना करनेका प्रयत्न कर रहा हैं। धूलको ढक रखता है, स्वार्थको लजाता धिकारता है और क्षधाको चुपकेसे दूर कर देता है। मिलनता संसारकी सबसे पुरानी सृष्टि है। कूड़ा-करकटकी अपेदा पुरानी चीजें ही मिलनी कठिन हैं। इसिलये क्या वही सबसे सबी है और अन्तःपुरमें जो लक्ष्मी-क्षिपणी गृहिणी उसे नित्य धोती-मांजती है, उसीको भूठी कहकर उड़ा दिया जायगा?

चितिने कहा—भाई, तुम लोग इतने डर क्यों गये ? मैं तुम्हारे उस अन्तः पुरकी दीवारके नीचे डाइनामाईट लगाने नहीं आया हूँ। परन्तु जरा ठएडे होकर विचारो तो सही कि पुरवाहके दिन इस वेसुरी शहनाईको बजानेसे संसारकी कौन-सी भूल सुधरेगी ? संगीत-कलाका सुधार तो इससे होगा ही नहीं।

समीरने कहा—सो कुछ नहीं, सिर्फ गा-बजाकर नवीन वर्षमें पदार्पण करना ही इसका उद्देश्य है। सालभरके नाना प्रकारके सुख-दु:ख, आपद् विपदके बाद, एक दिन बैठकर विश्राम करना, आनन्द मनाना ही इस पुण्याहका उद्देश्य है। संसारके स्वार्थ कोलाहलमें समय-समयपर आनन्दके पंचम सुरको मिला देनेसे थोड़ी देरके लिये तो पृथ्वीकी श्री लौट आती है, प्रान्य-हाटमें गृहकी शोभा आ पहुँचती है—लेन-देन, खरीद-विकीकी नीरस शुष्क कठोरतापर परोपकार और प्रेमकी स्निग्ध चाँदनी छिटककर उसकी शुष्क कठोरता दूर कर देती है। इस पृथ्वीपर जो कुछ होता है, वह चीतकार स्वरमें। और जो होना उचित है, वह कभी-

पाँच सद्स्य ४

कभी बीच-बीचमें, आकर बीचमें बैठ, सुन्दर सुकोमल सुर भरने लगता है। उस समय यह होता है कि सभी चीत्कार स्वर मधुर होकर इस सुरमें सम्मिलित हो जाते हैं—पुण्याह ऐसे ही संगीत-का एक दिवस है।

मैंने कहा—उत्सवमात्रका ही यही उद्देश्य है। मनुष्य प्रतिदिन जिस क्रमसे काम करता है, एक-एक दिन उस नियमकों भंग करके श्रपने मनको विश्राम दे लेता है। प्रतिदिन उपार्जन करता हैं, एकदिन उसे खर्च कर डालता है। प्रतिदिन द्वार बन्द किये रहता है, एक दिन उसे खोल देता है। प्रतिदिन घरमें वही मालिक रहता हैं, एक दिन वह सबकी सेवामें लग जाता है। वही दिन मंगलका दिन है-श्रानन्दका दिन है। उसी दिनको उत्सवका दिन कहते हैं। वही दिन वर्षभरमें आदर्श है। उस दिनको तुलनामें संसारकी समस्त सुन्दर क्षिग्ध वस्तुएँ तुच्छ हैं। वह फूलकी मालासे भी स्निग्ध श्रीर स्कटिकके दीपकसे भी उउवल है। उसमें सारी सुषुमात्रों त्रौर त्रालंकारोंका समावेश है। उस वंशोका जो सुर दूरसे सुन पड़ता है, वह घोषणा करता है, कि यही सुर वास्तविक सर है और सब सुर व्यर्थ हैं। हम सममते हैं कि परस्पर हृदयसे हृद्य मिलाकर हम आनन्द मनाने आये हैं, परन्तु प्रतिदिनको अपनी दीनता के कारण हम अनन्द नहीं मना पाते। जिस दिन हम समर्थ होते हैं, वही हमारा प्रधान दिन है।

समीरने कहा—संसारमें दीनताका अन्त नहीं है। यदि उस दृष्टिसे देखते हैं तो मनुष्य जीवन, अत्यन्त शीर्ण-शून्य और श्रीहीन प्रतीत होता है। मानवात्माका आदर्श चाहे कितना ही ऊँचा क्यों न हो, उसे दोनों वेला एक मुट्टी अन्नकी आवश्यकता पड़ती ही है। यदि शरीर ढकनेको एक दुकड़ा कपड़ा न हो तो वह लजास गड़ जाता है। इधर तो अपने अविनाशी, अनन्त होनेमें विश्वास रखती है, उधर सुंघनीकी डिबिया खोजाने पर माथा पीटकर मर जाता है। चाहे जैसे ही हो, उसे प्रतिदिन आहार-विहार, खरीद-बिक्री, दर-दाम, मारा-मारी और धक्का-धुक्की करनी ही पड़ती है। इसके लिये वह लाचार है—लिजित है। इस कारण नीरस, धूलि धूसरित जनाकीर्ण गली-कूचे और बाजार की कलाकाकलोको छिपा रखनेका सर्वदा प्रयत्न करता रहता है। आहार-विहार, आदान-प्रदानमें आत्मा अपनी सौन्द्य-विभाको विस्तृत करनेका निरन्तर प्रयत्न करती रहती है। वह अपने आवश्यकके साथ अपने महत्वका एक अच्छा सामझस्य कर लेना चाहती है।

मेंने कहा—उसीका प्रमाण यह पुण्याहकी वंशी है। एक आदमी की भूमि है और दूसरा उसे मुल्य देता है। इस नीरस लेन-देनके भीतर लिजत जीवात्मा एक भाव-सौन्दर्यको मिला देना चाहती है—दोनोंमें एक आत्मीय सम्बन्ध जोड़ देना चाहती है। वह प्रमाणित करना चाहती है कि इसमें लेन-देनका मगड़ा नहीं है, इसमें प्रेमकी स्वाधीनता है। राजा-प्रजामें भावका सम्बन्ध है। आदान-प्रदान हृदयका कर्तव्य है—मालगुजारीके साथ राग-रागिनोका कोई सम्बन्ध नहीं है। काषागार शहनाई बजानेका स्थान नहीं है; परन्तु ज्यांही भावका सम्बन्ध आ जाता है, त्योंही वंशी उसे आहान करती ह, रागिनी उसे प्रकट करती है, सौन्द्यं उसकी सेवा करता है। प्राम्य-बाँसरो यथाशक्ति प्रकट करना चाहती है कि आज हमारा प्रथाह है, आज हमारे राजा-प्रजाका मिलन है। जमीदारकी छावनीमें भी मानवात्मा अपना प्रवेश-पथ बना लेना चाहता है, वहाँ भी उसने एक भावका आसन बिछा रखा है।

ं स्रोतिस्विनीने मन-ही-मन सोचते-सोचते कहा—में सममती हूँ

É

कि इससे केवल संसारके सौन्दर्यकी ही वृद्धि नहीं होती। वास्तवमें दु: खका बोभ ही घट जाता है। संसारमें जब ऊँचाई रहेगी ही, सृष्टि-लोपके पहले जब उसका नाश ही नहीं होता, तब उच्च और नीचमें एक अविच्छिन्न सम्बन्ध रहनेसे ऊँचाईका भार सहना सहज हो जायगा। पैरोंके लिये देहका बोभ सह लेना सहज है, परन्तु उसके अलावे बाहरका बोभ पड़नेसे ही उसके लिये सम्हाल सकना कठिन हो जाता है।

उपमा देकर बातको अच्छी तरह समभाते ही स्रोतिस्विनीको लज्जा आई—मानो उसने कोई अपराध किया हो। बहुत लोग दूसरेके भावको चुराकर अपना कहते हुए नहीं लजाते।

• व्योमने कहा—जहाँ अपने पराजयकी सम्भावना होती है, वहाँ मनुष्य अपनी हींनताके दु: सको दूर करने के लिये भावका सम्बन्ध जोड़ लेता है। फिर मनुष्यके साथ ही नहीं, सर्वत्र ही। संसारमें आकर जब मनुष्य दावाग्नि, तूफान और बाढ़का सामना नहीं कर सका, पर्वत जब शिवके द्वारपाल नन्दीकी नाई तर्ज्जनीसे रास्ता रोककर आकाशको चूमता हुआ खड़ा रह गया, आकाश जब अपनी अविचल महिमा और अमोघ इच्छाशक्तिके प्रभावसे शिलावृष्टि करने लगा, तब मनुष्य उन्हें देवता कहकर पूजने लगा। नहीं तो चिरनिवासभूमि प्रकृतिके साथ मनुष्यका सम्बन्ध कभी स्थापित नहीं हो सकता था। अज्ञात शिक्त प्रकृतिको जब उसने अपने भिक्त-भावसे जीत लिया, तब मानवात्मा उसके भीतर गौरव-पूर्वक निवास करने लगी।

क्षितिने कहा—इसमें सन्देह नहीं कि किसी तरह अपनी गौरव-रत्ता करनेके लिये मानवात्मा नाना प्रकारके कौशलोंका प्रयोग करती है। राजा जब यथेच्छाचार करता है, किसी तरहसे भी उसके हाथसे प्रजाका निस्तार नहीं रहता, तब प्रजा उसे देवता ७ पाँच सदस्य

मानकर अपनी हीनताके दुःखको भूलनेकी चेष्टा करती है। पुरुष जब बलवान श्रोर तमतावान होता है, तब असहाय स्त्री उसे देवता मानकर उसके स्वार्थपर निष्ठुर अत्याचारको कुछ गौरवके साथ सहनेकी चेष्टा करती है। मैं इस बातको स्वीकार करता हूँ कि मनुष्यमें यदि इस प्रकार भावसे अभावको ढँक रखनेकी शक्ति न होती, तो अब तक वह मनुष्यसे पशु हो गया होता।

स्रोतिस्वनीने मर्माहत होकर कहा-यह बात नहीं कि मनुष्य सिर्फ गत्यन्तर न देखकर इस प्रकार आत्म-प्रतारणा करता है। जहाँ हम किसी तरह हारे हुए नहीं होते, उल्टे यहाँ हमारा ही पक्ष बलवान होता है, ऐसे स्थानमें भी श्रात्मीयता स्थापनकी एक चेष्टा देखनेमें त्राती है। गायको हमारे देशमें लोग मां कहकर, भगवती मानकर क्यों पूजते हैं ? वह तो सिर्फ असहाय पशु ही है। उसे सताने-भारनेपर भी उसकी श्रोरसे दो बात कहनेवाला भी कोई नहीं है। हम बलवान हैं, वह दुर्बल है, हम मनुय्य हैं, वह पशु है। किन्तु यहाँ हम इस श्रेष्ठताको छिपानेकी चेष्टा करते हैं। उससे जो उपकार हम पाते हैं, वह बलपूर्वक—सिर्फ इसी कारणसे कि . हम क्षमतावान हैं श्रोर वह निर्वल है। परन्त हमारी श्रन्तरात्मा हमारे इस कामका समर्थन नहीं करती। वह इस उपकारिणी, परम धैर्यंवती, शान्तिमयी माताको मां कहकर उसका दूध पींनेमें यथार्थ तृप्ति त्रानुभव करती है। मनुष्यके साथ पशुका एक भावात्मक सम्बन्ध —सौन्दर्यका सम्बन्ध —जोड़कर ही उसकी सजन-चेष्टा शान्त होती है।

व्योमने गम्भीरतास कहा-तुमने एक बड़ी बात कह डाली है।

सुनकर स्रोतिस्विनी चौंक उठी। वह जान भी न सकी भी कि उसने कोई बड़ा दोष कर डाला है। इस ख्रजाने दोषके लिये उसने लज्जा ख्रौर संकोचके साथ मन-ही-मन चमा प्रार्थना की। पाँच सदस्य =

व्योमने कहा—यह तो तुमने आत्माकी सृजन-चेष्टाकी बात कही है, उसके बारेमें श्रनेकों बातें उठती हैं। मकड़ी जालके बीचमें रहकर चारों ओर जाल फैलाती रहती है, वैसे ही हमारी केन्द्रीभृत आत्मा सबके साथ आत्मीयताका बन्धन स्थापित करने-को व्यस्त रहती है। वह निरन्तर विसदृशको सदृश, दूरको निकट श्रीर परायेको अपना बना लेती है। वह बैठी-बैठी परापरके बीच सहस्रों सम्बन्ध-सूत्र जोड़ती रहती हैं। यही जिसे हम सौन्दर्य कहते हैं, वह भी उसीकी सृष्टि है। सौन्दर्य श्रात्मा श्रौर जड़के बीच एक रें है। पदार्थ सिर्फ पिरुडमात्र है। हम उसके भीतरसे खाद्य-पदार्थ निकाल लेते हैं,उसमें निवास करते हैं और उसकी चोट भी खाते हैं। यदि हम उसे पराया करके मानते, तो वस्तु समष्टि समान दूसरा पराया नहीं था; परन्तु आत्माका काम ही मेल कराना है। वह बीचमें सौन्द्यकी सहायतासे सम्बन्ध जोड़ देती है। वह जड़को क्योंही सुन्दर कहती है, त्योंही वह जड़ उसके भीतर जगह कर लेती हैं और जड़ने भी उसके हृदयमें स्थान जमा लिया। वस, इसी दिवस बड़ी शसन्नता होती है। तब दोनों त्रानन्दसे पुलकित हो जाते हैं। यह सेतु-निर्माणका कार्य आज तक भी चल रहा है। कविके लिये यह गौरवकी बातं है। चारों श्रोरकी वस्तुश्रोंके साथ हमारा जो पुराना सम्बन्ध है, कवि उसीको दृढ़ करता है और नये-नये सम्बन्धोंकी सृष्टि करता रहता है। प्रतिदिन दूसरेकी पृथ्वी जो अपनी और जड़ पृथ्वीको आत्माके निवास योग्य बनाता है। कहना नहीं होगा कि प्रचलित भाषामें जिसे जड़ कहते हैं, मैं भी उसीको जड़ कहता हूँ। जड़की जड़ताके विषयमें यदि अपनी सम्मति प्रकट करने जाऊँ, तो उपस्थित सभामें सिर्फ एकमात्र में ही सचेतन पदार्थ निकलूँगा।

समीरने म्योमकी बातपर विशेष ध्यान न देकर कहा-स्रोत-

स्विनीने सिर्फ गऊका दृष्टान्त दिया, परन्तु हमारे देशमें ऐसे दृष्टान्तों की कमी नहीं है। उस दिन जब मैंने देखा कि एक आदमी धूपसे जला मुना नदी किनारे आया और सिरसे किरासनका खाली कनस्तर उतार, आह भरकर पानीमें कृद पड़ा। तब मेरे चित्तपर बड़ी चोट पहुँची। यह जो सुगभी सिलिला स्रोतस्विनी दोनों उप-कूलोंको स्तन-दान करती हुई कलकल नादसे अवसर हो रही है, उसकी शीतल कोड़में अपने तापित शरीरको समर्पित कर जब हम हृदयके त्रावेगसे मातृ-सम्बोधन करते हैं, उस समय हमें क्या ही श्रानन्द मिलता है। जब सुजला, सुफला, शस्यश्यामला सौन्दर्य-मयी वसुन्धरासे लेकर पितृ-पितामहोंकी कुटिया तक हमारे अन्तः-करणमें स्नेहमयी सजीव ममत्वपूर्ण-भाव उद्भासित हो उठता है, तब जीवन अत्यन्त उर्वर, सुन्दर, श्यामल प्रतीत होने लगता है। तब संसारके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध जुड़ जाता है। जड़से जन्तु और जन्तसे मनुष्य पर्यन्त सभीमें एक अविच्छेदा एकता है, यह बात हमको अद्भुत नहीं जान पड़ती; क्योंकि विज्ञानक आभास देनेके बहुत पहले ही हमने यह बात जान ली थी। ज्योतिषीके जन्मपत्री बनानेके बहुत पहले ही हमने नाड़ी देखकर सभी वातें ठोक कर ली थीं-गृहस्थली आरम्भ कर दी थो।

हमारी भाषामें "थक" का प्रतिशब्द नहीं है, इसलिये कोई-कोई अंग्रेज सन्देह करते हैं कि हममें कृतज्ञता है ही नहीं। पर में इसके बिल्कुल विपरीत देखता हूँ। कृतज्ञता प्रकट करने के लिये हमारा अन्तः करण सदा लालायित रहता है। जड़ जन्तुओं के निकटसे भी हम जो उपकार पाते हैं, उसका प्रतिदान देने के लिये भी हम न्या रहते हैं। जिस जातिका लठत अपनी लाठोंका, छात्र अपनी पुस्तकको और शिल्पी अपने यन्त्रको कृतज्ञता प्रकट करने की लालसासे पूजा करता है, एक विशेष शब्दके न होनेके कारण उस जातिका अकृतज्ञ नहीं कहा जा सकता। **पाँच सद्**स्य १०

मैंने कहा—कहा जा सकता है; इसिलिये कि हमने छतज्ञताकी सीमा पार कर दी है। हम जो एक-दूसरेसे बहुधा बिना संकोचके सहायता लेते हैं, अछतज्ञता इसका कारण नहीं है। इसका प्रधान कारण है—एक दूसरेके बीच स्वातन्त्र्य भाव अपेचाछत अभाव। भिक्षक और दाता, प्रभु और भृत्य, अतिथि और गृहस्थ, आश्रित और आश्रयदाताका सम्बन्ध एक स्वाभाविक सम्बन्ध है। ऐसी अवस्थामें छतज्ञता प्रकट करके उन्हण होनेका भाव किसीके मनमें नहीं आता।

व्योमने कहा—विलायती ढंगकी कृतज्ञता हम देवताओं के प्रति भी नहीं दिखलाते। अंग्रेज कहते हैं 'भेंक गौड" तब उनके कहनेका आशय होता है, कि ईश्वरने हमारे प्रित कृपादृष्टि करके जब उप-कार कर दिया है तो उसके उपकारको स्वीकार न करके हम क्यों वर्बर बने ? हम अपने देवताओं के प्रति कृतज्ञता नहीं प्रकट कर सकते, क्योंकि हमारी कृतज्ञता उनके पदके उपयुक्त नहीं होगी। कृतज्ञता देने जाकर हम उन्हें ठगनेकी चेष्टा करेंगे। इसका मतलब यह होगा कि देवताओं ने मेरे प्रति उपकार किया है तो मैंने भी अपना कर्त्तन्य पूरा कर दिया है। परन्तु स्नेहमें एक तरहकी अकृतज्ञता है। वह स्नेहकी अकृतज्ञता भी स्वातन्त्रयकी कृतज्ञतासे कहीं अधिक मधुर, गम्भीर है।

इस उदार श्रकृतज्ञताका किसी युरोपियन भाषामें श्रनुवाद नहीं हो सकता।

चितिने कटाक्ष करके कहा—युरोपियनोंके प्रति हमारी जो अकृतज्ञता है, मालूम होता है, उसका भी कोई गंभीर और उदार कारण है। जड़ प्रकृतिके साथ आत्मीय सम्बन्ध स्थापित करनेके विषयमें जो बातें हुई हैं, वे बहुत ही रोचक हैं, और सन्देह हैं कि वे गंभीर भी हैं, क्योंकि अभी तक ये मेरी समफमें ही नहीं आयीं। सभीने तो एक-एक करके डींग हाँकी है कि प्रकृतिके

साथ हमने भावात्मक सम्बन्ध जोड़ रखे हैं। यूरोप ही हमारे साथ परायेका सम्बन्ध रखता है, उसीका व्यवहार विच्छेदमूलक है। पर मैं पूछता हूँ, यदि युरोपीय साहित्य—श्रंप्रेजी भाषा हम न जानते होते तो क्या श्राजकी सभामें यह श्रालोचना सम्भव होती ? श्रीर जिन्होंने श्रंप्रेजी पढ़ी नहीं है, वे क्या इसका पूरा-पूरा श्रर्थ कभी समक्त सकोंगे ?

मैंने कहा—नहीं, कभी नहीं। इसका एक कारण है, प्रकृतिके साथ हमारा सम्बन्ध भाई बहनका है और अंग्रेजोंका सम्बन्ध मानों की-पुरुषका है। हम जन्मसे ही आत्मीय हैं—हम स्वभावसे ही एक हैं। हम उसके भीतर नयी-नयी विचित्रता, सूक्माति सूक्म भावाच्छाया देख पाते हैं। एक प्रकारके अन्धे चेतनाहीन स्नेहमें हम इसे रहते हैं। और अंग्रेज प्रकृतिके बाहरसे भीतर प्रवेश करते हैं। वह अपनी स्वतन्त्रताकी रचा कर सके हैं, इसिलये उनका परिचय इतना आनन्दमय और मनोहर है तथा मिलन इतना मधुर और प्रगाढ़ है। वह भी नव-वधुकी नाई प्रकृतिका अपने वशमें लानेकी चेष्टा करता है और प्रकृति भी उसकी लुभानेके लिये अपने गृढ़ सौन्दर्यका कपाट खोल देती हैं। वह पहले प्रकृतिको जड़ समभता था। अकस्मात् एक दिन उसने प्रकृतिके नव-यौवनको देखकर उसके अनिर्वचनीय अपरिमेय आध्यादिमक सौन्दर्यका आविष्कार किया। हमने आविष्कार नहीं किया। कारण, हमारे मनमें शंका भी न हुई—प्रश्न भी न उठा।

एक आत्मा दूसरी आत्माके संवर्षसे अपनेको अच्छी तरह पहचान सकती है, तभी वह मिलनकी आध्यात्मिकताका पूर्णतः अनुभव कर सकती है। किसी कविने लिखा है—ईश्वरने अपने ही पितृखंश और मातृखंशको स्त्री-पुरुषके रूपमें पृथ्वीपर विभक्त कर दिया है। ये विच्छित्र अंश ही एक होनेके अभिप्रायसे एक दूसरेकें प्रति किसी अनिवार्य आनन्द द्वारा आकृष्ट होते जाते हैं। किन्तु यदि यह विच्छेद न होता तो एक दूसरेमें इतना प्रगाढ़ प्रेम न होता। एकताकी अपेत्ता मिलनमें ही अधिक आध्यात्मिकता है।

हम पृथ्वीको मां कहते हैं। छायेदार पीपल और नदी तथा वटवृक्तकी पूजा करते हैं। पत्थरको सजीव मानते हैं। परन्तु आत्माके भीतर उसकी आध्यात्मिकताका अनुभव नहीं करते। अधिकन्तु आध्यात्मिकको ही वास्तविक कर डालते हैं। हम उसमें अपने मनकी कल्पनासे मूर्ति प्रतिष्ठित कर देते हैं। हम उससे सुख-सम्पद् और सफलताकी प्रार्थना करते हैं; परन्तु आध्यात्मिक सम्बन्ध सिर्फ सौन्दर्य्य और आनन्दका सम्बन्ध है, वह सुविधा-असुविधा, संचय-अपचयका सम्बन्ध नहीं है। स्नेहसौन्दर्य प्रवाहिनी जाह्नवी जब आत्माको आनन्द देती है, तब बह आध्यात्मिक रहती है, पर उयोही हम उसे किसी मूर्तिविशेषमें निबद्ध करके इह-लोक परलोकके किसी विशेष उपकारी प्रार्थना करते हैं, त्योंही वह सौन्दर्यहीन मोह—अज्ञानता मात्र रह जाती है, त्योंही हम अपनी देवीको जड़मूर्ति कर डालते हैं।

मातृ गंगे! में तुमसे इहलोकके लिये सम्पद और परलोकके लिये पुण्य नहीं माँगता और माँगनेपर पा भी नहीं सकता। परन्तु शैशवकालसे ही, कितने ही दिन, सूर्योद्य और सूर्यास्तके समय, कृष्णपत्तकी ज्ञीण चाँदनी और वर्षा ऋतुके मेघाच्छादित मध्याहमें, मेरी अन्तरात्माको जो अवर्णनीय, अलोकिक पुलकावली होती थीं, मेरी प्रार्थना है कि, मेरे दुर्लभ जीवनके वही आनन्दमय अंश जन्म-जन्मान्तर अज्ञय रहें। पृथ्वीसे मैंने सारे जीवन जो निरुपम सौन्दर्य एकत्र किये हैं, मेरी प्रार्थना है, कि संसारसे जाते समय उन्हें प्रफुल्ल कमलके समान हाथमें लेकर जा सकूँ और रास्तेमें यदि मेरे प्रियतमसे मेंट हो जाय तो उनके कर कमलोंको अपर्ण करके अपने मानव जोवनको सार्थक करूँ।

### दूसरी बैठक

🚜 मीरने एक विषम समस्या उपस्थित कर दी। उन्होंने कहा— श्रंभेजी साहित्यमें गद्य या पद्य दोनों ही प्रकारके काव्योंमें नायक ऋौर नायिकाकी महत्ताका समान विकास पाया जाता है। डेसडेमोनाके सामने इयागो श्रौर श्रोथेलो तनिक भी हीनप्रभ नहीं है। क्रियोपेट्रा यद्याप अपने स्थामल बंकिम बंधन जालमें एराटनी-को त्रावद्भ करनेमें समर्थ हुई है, परन्तु लता-पाशसे जकड़े हुए भग्नजयस्तम्भकी नाई एएटनीकी श्रेष्ठता संबके सामने प्रकट हो गयी है । लैमरमूरकी नायिका अपने करुण, सरल सुकुमार सौन्दर्य्यसे हमारे मनको भले ही मुग्ध कर ले, रेवेन्सउडके विषरणां नायककी त्रोरसे हमारी दृष्टि भले ही न फिरे, किन्तु बंगला साहित्यमें स्त्रीकी ही प्रधानता देखी जाती है। कुन्दननन्दिनी श्रीर सूर्य्यमुखीके सामने नागेंद्रकी प्रभा विलकुल मिलन है, रोहिग्री और भ्रमरके निकट गोविन्दलाल दिखलायी ही नहीं पड़ता, ज्योतिर्मयी कपाल कुएडलोंके सामने नंदकुमारकी प्रभा टिमर्टिमाते हुए जुगनू-क समान है। प्राचीन बंगला काव्यमें भी यही बाते हैं। विद्या-- सुन्दरमं यांद किसीकी सजीवमूर्ति है, तो सिर्फ विद्या श्रौर मालिनी की है। सुन्दरके चरित्रमें कुछ भी सार पदार्थ नहीं है। कविकङ्करण चंडीके विशाल समतल चेत्रमें केवल फ़ुल्लरा श्रौर खुल्लना डोलती-फिरती हैं, व्याध तो एक विकृत बृहत् स्थागुप्रमात्र है और यनपति एवं उसका पुत्र तो किसी कामके हो नहीं हैं। वंगसाहित्यमें पुरुष महादेवकी नायीं घूलमें निश्चल लोट। पड़ा है त्रीर स्त्री छातीपर जायत त्रीर सजीव भावसे विराज रही है। इसका कारण क्या है?

सामीरके प्रश्नका उत्तर देनेके लिये स्रोतस्विनी व्याकुल हो उठी थी श्रीर दीप्ति ध्यान न देनेका भान करके देवुल पर रखी हुई पुस्तकको खोलकर देखने लगी।

श्चितिने कहा—तुमने बंकिम बाबूके जिन कई एक उपन्यासों-का उल्लेख किया है, उनमें सभी मानस प्रधान है, कर्मप्रधान कोई नहीं। मानस जगतमें खियोंकी ही प्रधानता अधिक होती है, कर्म जगतमें मनुष्यका प्रभुत्व अधिक है। जहां सिर्फ हृद्यवृत्ति का प्रसङ्ग होगा, वहाँ पुरुष-खींके सामने डट कैसे सकता है? कार्य्य चेत्रमें ही उसके चरित्रका पूर्ण विकास होता है।

दीप्ति अब चुप न रह सकी। पुस्तक फेंक, उदासीनताका भाव त्यागकर बोल उठी—क्यों? दुंगेंश-निद्नीमें बिमलाका चिरत्र किस काममें विकसित नहीं हुआ ? इतनी निपुणता, इतनी तस्परता और ऐसा अध्यवसाय उक्त उपन्यासमें कितने नायकोंमें पाया जाता है ? आनन्दमठ तो कार्य्य-प्रधान उपन्यास है। सत्यानन्द, जीवानन्द, भवानन्द इत्यादि सन्तान-सम्प्रदायके पात्रोंने काम किया है सही, पर उनके कार्य्य कविके वर्णन मात्र हैं, यदि किसीके चिरत्रमें कार्यकारिताका पूर्ण और वास्तविक विकास हुआ है तो शान्तिके चरित्रमें, देवीचीधरानीमें किसने कर्य त्वपद प्राप्त किया है ? क्यों नहीं।

समीरने कहा—भाई चिति ! तर्कशास्त्रकी सरल रेखा द्वारा सभी चीजोंको नियमित रूपसे श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता। शतरखकी पटरी पर ही लाल काले रंगके खाने काटे जा सकते हैं; क्योंकि वह निर्जीव काठकी चीज है पर मनुष्य का चित्र तो उतनी साधारण चीज नहीं है। तुम अनेक युक्तिवलसे भाव प्रधान, कम्मेप्रधान इत्यादि कितनी ही खकाट्य सीमाओंका निर्देश क्यों न कर दो, पर सभी विशाल संसारके विचित्र कार्य्यत्तेत्रमें उलट-पलट जाती हैं, समाजके लोह-कड़ाहेके नीचे यदि जोवनकी आग न जलती तो मनुष्यका श्रेणीविभाग ठीक समान भावसे यचल-अटल रहता। किन्तु जीवन शिखा जब जल उठती हैं, तव अन-अन करके सारा जीवन चरित्र जलता रहता है और नई-नई आश्रयंजनक विचित्र सीमाएँ बनती रहती हैं। साहित्य उसी परि-वर्त्तनशील मानवजगत्का चञ्चल प्रतिविक्य है। उसकी समा-लोचनाकों शास्त्रके विशेषणोंसे बाँधनेकी व्यर्थ चेष्टा की जाती है। हृद्यवृत्तिमें स्त्री ही प्रधान होती हैं, ऐसा कोई जोर देकर नहीं कह सकता। ओथेलो तो मानशप्रधान नाटक है, पर उसमें नायकके हृद्यावेशकी प्रबलता क्या ही प्रचण्ड है! किंगलियरका हृदय-मटिका क्या ही भयंकर है।

व्योम सहसा अधीर होकर बोल उठे— आः! तुमलोग व्यर्थ-तर्क कर रहे हो। यदि गम्भीरतापूर्वक विचार कर देखो तो देखोगे, कि कार्य्यमात्र ही खीका धर्म है, कार्य्यको छोड़ खीको अन्यत्र स्थान ही नहीं है। यथार्थ पुरुष योगी उदासीन, निर्जनवासी है। कैलेडियाकी मरुभूमिमें पड़कर गड़ेरिया जब अकेले ऊपर दृष्टि किये आधी रातको आकाशके नज्ञोंकी गतिविधिका निरीक्षण करता था, तब उसे क्या ही आनन्द मिलता था! कोई खी क्या इस प्रकार व्यर्थ अपना समय बिताना पसन्द करेगी? जिस ज्ञानसे कोई काम न निकले, उसे प्राप्त करनेमें कौन खी अपना समय गँवायेगी? जो ध्यान सिर्फ संसारत्यागी विशुद्ध आत्माके लिये ही आनन्दजनक है, उसे कौन खी मूल्यवान सममेगी? क्षितिके कथनानुसार यदि मनुष्य वास्तवमें कार्य्यशील होता तो मनुष्य समाजकी इस प्रकार उन्नति न होती, इस प्रकार नवीन तत्व, नवीनमें भाव आविष्कृत न होते। निर्जनताके भीतर—श्रवसरके भीतर—श्रानका प्रकाश—भावका श्राविर्भाव होता है। जो यथार्थ मनुष्य है, वह सर्वदा उसी निर्जित निर्जनतामें निवास करता है। कर्मबीर नैपोलियन भी कभी अपने कार्यमें लिप्त नहीं रहता था। वह जहाँ कहीं रहता था, एक महती निर्जनतामें अपने भावाकाशसे विरा रहता। वह सर्वदा एक वृहती श्राइडिया द्वारा रक्षित रहकर भीषण कार्य्यचेत्रमें भी निर्जनता श्रनुभव करता था। भोष्म तो कुरुचेत्र युद्धमें सबसे बड़े नायक थे, किन्तु उस भीषण लोक-संहारके भीतर भी उनके समान निर्जनवासी कौन था? वह काम करते थे या ध्यान करते थे? खी ही वास्तवमें कर्मी है। उसके कार्य्यके बीच कोई व्यवधान नहीं है। वह कर्ममें एकदम लिप्त रहती है। वहीं वस्तुतः लोकालयमें निवास करती है—संसार रचा करती है। खी हो वास्तवमें सम्पूर्ण रूपसे साथ दे सकती है—वही पूर्ण रूपसे हिल-मिल जाती है। उसका कोई स्वतन्त्र श्रस्तित्व नहीं रहता।

दीप्तिने कहा—तुम्हारी सभी बातें ही श्रनोखी होती हैं। किस की सामर्थ्य है कि उन्हें समक सके। मेरा यह कहना नहीं है, कि खियाँ कोई काम ही नहीं कर सकती। तुम उन्हें काम करनेका समय ही कहाँ देते हो?

व्योमने कहा—िस्त्रयाँ अपने आप कर्मबन्धनमें बँध गयी हैं। जलता हुआ अंगारा जैसे अपने आप जलकर राख हो जाता है, वैसे ही स्त्री अपने स्तूपाकार कार्य्याविशेषसे अपनेको ढँक लेती है। वही उसका अन्तःपुर। उसके चतुर्दिक तिनक भी अवकाश नहीं। यदि उसको राखसे निकालकर विहःसंसारकी कार्य्याशिमें डाल दिया जाय, तो बड़ी उथल-पुथल हो जाय। पुरुषकी शक्ति नहीं, कि उसकी। तीत्र गतिका अनुसरण कर सके। मनुष्यको

काम करनेमें विलम्ब होता है। उसके और उसके कार्य-त्रेत्रमें एक दींर्घपथ रहता है। वह पथ अनेकों चिन्ताओंसे ढका रहता है। यदि श्री एक बार बहिर्विष्तवमें सहायता दे, तो क्षण भरमें सारी चिन्तायें घाँय-घाँय कर जल उठें। इस प्रलयकारिणी कार्य्यशिकको संसारने बाँध रखा है। इस अग्निसे सिर्फ शयनगृहका दीपक जलता है—शीतार्त्त प्राणियोंका शीत निवारण और क्षुधात्तोंका क्षुधा निवारण होता है। यदि हमारे साहित्यमें ये सुन्दर अग्नि-शिखायें तेज-दीष्यमान हो गई हों, तो इस विषयमें वाद-विवादकी क्या आवश्यकता है?

मैंने कहा—हमारे साहित्यमें स्त्रियोंने प्रधानता प्राप्त की है इसका प्रधान कारण यह है, कि हमारे देशमें पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियाँ ही श्रेष्ठ हैं।

स्रोतिस्वनीका मुख लाल हो गया श्रौर वह हँस पड़ा । दीप्तिने कहा—यह तुम्हारी ऋत्युक्ति है ।

में समक गया कि दीप्ति चाहतो हैं, कि इनका प्रतिवाद करके अपनी जातिकी प्रशंसा और भी सुने । मैंने यह बात उन्हें खोलकर कह दी और यह भी कह दिया कि खियाँ अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसन्द करतो हैं। दीप्तिने जोरसे सिर हिलाकर कहा—कभी नहीं।

स्रोतिस्वनीने मधुर स्वरसे कहा—बात ठीक है। श्रप्रिय बात हमें श्रत्यन्त कटु मालूम होती हैं तथा प्रिय बात श्रत्यन्त मधुर।

स्रोतिस्वनी स्त्री होते हुए भी सची बात मान लेनेमें कभी सङ्कोच नहीं करतीं।

मेंने कहा—इसका एक कारण है। प्रन्थकारोंमें कवि और गुणियोंमें गायक स्तुति मिष्ठान्नके विशेष आदी होते हैं। असल बात यह है, कि मनोहर बनाना जिनका काम है, प्रशंसा ही जनकी सफलताको मापनेका एकमात्र उपाय है। और सभी कार्य्य फलोंके अनेकों प्रमाण मिलते हैं; परन्तु स्तुतिलाभको छोड़-कर मनोंरञ्जनका दूसरा प्रमाण नहीं मिलता। इसीलिये गायक प्रत्येक ताल पर फककर 'वाह वा' की प्रत्याशा करता है। इस लिये अनादरसे गुणीमात्रको ही रञ्ज होता है।

समीरने कहा—सिर्फ यही नहीं, निरुत्साह मनोहरण कार्थ्यमें एक प्रधान प्रतिबन्ध है। श्रोताके मनको अप्रसर देखकर ही गायकका मन अपनी सारी शिक्तको प्रस्कृटित करनेका अवसर पाता है। अतएव स्तुतिवाद सिर्फ उसका पुरस्कार ही नहीं है, उसके कार्य्य साधनका प्रधान अंग है।

मैंने कहा—श्रीका भी प्रधान काम है, आनन्द दान करना। अपने समस्त अस्तित्वको संगीत और कविताकी नाई सम्पूर्ण सौंदर्ण्य बना डालने पर ही उसके जीवनका उद्देश्य सफल होता है ? इसीलिये ख्रियाँ स्तुतिवादसे प्रसन्न होतो हैं। सिर्फ अपने अहंकारको परितृप्त करनेके लिये नहीं, बल्कि अपने जीवनकी सार्थकताको अनुभव करनेके लिये वे ऐसा करती हैं। भूल-चूक और असम्पूर्णता दिखाने पर एकबारगी उनके मर्मस्थानपर चोट पहुँचती है। इसलिये लोक-निन्दा क्षियोंके लिये बड़ी भयक्कर बात होती है।

क्षितिने कहा—तुमने अपने कथनसे कवित्वका अच्छा परि-चय दिया है। तुम्हारी बातें सुननेमें बहुत ही अच्छी लगी हैं, पर असल बात यह है, कि क्षियोंके कार्यका प्रसार बहुत ही संकीर्ण है। विशाल संसारचेत्रमें उनके लिये स्थान नहीं है। कार्य्यचेत्रमें उनका अस्तित्व भी अत्यन्त परिमित है। स्वामी, पुत्र, आत्मीय, स्वजन, पड़ोसी आदि लोगोंको सन्तुष्ट कर देनेमं ही उनके वर्त्तमान कर्त्तव्यकी इतिश्री हो जाती है। जिसके जीवनका कार्य्येत्रेत्र बहुत दूर देश और बहुत दूर समय तक फैला होता है, जिसके कार्योंका फलाफल सर्वदा शीध दृष्टिगोचर नहीं होता, पासके लोगों और वर्तमान कालकी निन्दा स्तुतिका उस पर कोई प्रमाव नहीं पड़ता। सुदूर आशा और-और बृहत् कल्पना अनादर, उपेक्षा निन्दाके भीतर भी उसको अविचलित रहनेकी शक्ति प्रदान करती है। लोक-निन्दा, लोकस्तुति, सौभाग्य-गर्व और मान-अभिमानसे स्त्रियोंका मन बहुत विचालत हा जाता है। इसका प्रधान कारण यह है कि जोवनसे उनका नगदी लन-देन रहता है। उसके समस्त कार्योंका लाभ-नुकसान वर्त्तमान कालमें ही पर्य्यवसित रहता है। हाथोंहाथ जो लाभ उन्हें प्राप्त होता है, वहो उनके हाथ लगता है। इसीलिये वे दरदाम करके जहाँ तक पाता हैं, वसूल करनेमें वाज नहीं आती।

दींति विरक्ष होकर युरोप और अमेरिक को विश्व-हितैषिणी रमणियोंका दृष्टान्त दूँ ढ़ने लगीं.।

होति विनान जहा — वृहत्व और महत्वमें सब समय एकता नहीं होती। हम वृहत् चेत्रमें काम नहीं करती है, इसीलिये हमारे कार्योंका गौरव कम है, ऐसी बात स्वीकार करनेको में कभी तैयार नहीं हूँ। मांशपेशीं, स्नायु और अस्थिचम बहुत स्थान घर लेते हैं, परन्तु मर्मस्थान बहुत ही क्षुद्र और गुप्त होता है। हम मानव-समाजके उसी मर्मकेन्द्र पर विराजती हैं। पुरुष-देव भैंसे, वैल आदि बलवान पशुओंको सवारी पर विचरण करते हैं और रमणी-देवी हदय-शतदल पर निवास करती है। वह एक विकित्स अ व-सौन्दर्यके मध्यमें अपनी परिपूर्ण महिमामें समासीन रहती हैं। संसारमें यदि पुनर्जन्म शहण करूँ तो, प्रार्थना है कि बी होकर ही जन्मूं — भिखारी न होकर अन्नपूर्ण होकर उतरूं। एक बार विचार कर देखों, समस्त मानस-संसारमें शतिदिन रोग-

शोक, क्षुधा-श्रान्तिका कितना प्रावल्य है, प्रतिच्चण कर्म-चक्रसे उड़ उड़कर धूलकी ढेर लगती जाती है, प्रतिगृहका रक्षा-कार्य कितना कठिनसाध्य होता जाता है। यदि कोई प्रसन्नमूर्ति प्रफुल्लबदना धैर्यमयी, लोकवत्सला देवी प्रतिदिन सिरहाने बैठ कर रोगीके उत्तप्त ललाटको अपने स्निग्ध-स्पर्शसे सींचती रहे, अपने कार्य्यकुशल हस्तोंसे यदि प्रति मुहूर्न उसकी मिलनताको दूर करती रहे और प्रत्येक गृहमें जाकर अपने अविश्रान्त स्नेहसे कल्याण और शान्तिका विधान करती रहे, तो कौन कह सकता है, कि उसका कर्मचेत्र अत्यन्त संकीर्ण है? यदि उस लक्सीमूर्तिके आदर्शको हृद्यमें उज्ज्वल कर रखें तो नारी-जीवनके प्रति अनादर दिखलानेका किसीको मुँह ही न रहेगा।

इसके बाद हम सभी कुछ देर तक चुप रहे। इस त्राकित्मक निस्तब्धताके कारण स्रोतित्वनी अत्यन्त लिखत होकर मुमसे बोलीं—तुम हमारे देशकी स्त्रियोंके बारेमें कुछ कहने जाते थे, पर बीचमें दसरा प्रसंग आ जानेसे रुक गये। बात क्या भी?

मैंने कहा—मैं कहता था, कि हमारे देशकी खियां हम पुरुषों· से बहुत श्रेष्ठ हैं।

क्षितिने कहा-इसका प्रमाण?

मैंने कहा—प्रमाण तो सामने ही है। प्रमाण घर-घरमें है—
प्रमाण हमारे भीतर ही है। पश्चिममें भ्रमण करते समय बहुतसी
ऐसी निद्यां मिलती हैं. जिनका अधिक भाग शुष्क बालुकामय
होता है। सिर्फ एक किनारे स्वच्छ जलका एक पतला सोता मंद
वेगसे बहता है। वह हस्य देखकर हमारा समाज स्मरण हो
आता है। हमारा पुरुष-समाज श्रकर्मण्य, निष्फल, निश्चय बाल्के
ढेरकी तरह पड़ा रहता है और प्रत्येक समीर श्वाससे उड़-उड़कर
आकारामें लगता है और हम यदि कोई कीर्तिस्तम्भ निम्मीण

करनेकी चेष्टा करते हैं, तो वह बाल्की दीवारकी तरह ढह जाता है; और हमारी बाई खोर श्ली—जाति निम्नपथसे विनम्न सेविकाकी तरह अपनेको संकुचित करके स्वच्छ सुधास्रोतके रूपमें प्रवाहित हो रही हैं। उन्हें एक क्षणका भी अवकाश नहीं है। उनकी चाल, उनका प्रेम और उनका सारा जीवन एक ध्रुव लह्यकी और अपसर हो रहा है। हमलोग लह्यहीन ऐक्यहीन होनेके कारण सबके पैरां तले कुचले जाकर मिलनेमें समर्थ नहीं हो सकते। जिस और जलस्रोत है, उथर हा हमारी स्त्री जाती है, उथर ही समस्त सुपुमा, छाया और सफलताका भण्डार खुला रहता है। जिस और हम हैं, ऊथर ही मरुभूमिकी शुष्कता, विशाल शून्यता और हीन दासवृत्ति है। क्यों, समार, तुम्हारा क्या मत है ?

समीर स्नातिस्वनी और दीप्तिकी ओर कटाक्ष करके हँसते हुए बोले—आजकी सभामें अपनी हीनता स्वीकार करनेमें दो बड़ी वाधाएँ वर्तमान हैं। मैं उनका उल्लेख करना नहीं चाहता। अखिल संसारमें भारतीय पुरुषोंको केवल अन्तः पुरमें ही आदर सम्मान मिलता है। वहां वे लोग केवल मालिक ही नहीं हैं, वरन् देवता माने जाते हैं। भाई साहब! हम लोगोंको क्या गरज पड़ी है, कि अपने उपासकांसे प्रकट करने जायँ कि हम देवता नहीं हैं, सिर्फ तृण और मिट्टीके पुतले मात्र हैं? हमारा मुग्ध, विश्वासी मक्त अपने हदय-कुझके सभी खिले पुष्पोंको सोनेके थालमें सजाकर हमारे चरणांपर चढ़ानेके लिये आदरपूर्वक ले आता है, तो हम क्यों उसे लौटा दें? हमें देव-सिंहासन पर बैठाकर यह चिरन्त्रत धारिणी सेविका अपने निभृत नित्य प्रमके निर्निमेष सम्ध्यादीपको लेकर हमारे इस गौरवहीन मुखके चारों ओर सहस्रों बार घुमा-घुमाकर आरती उतारनेमें असीम सुखका अनुभव करती है। यदि उसके सामने सिर ऊँचा करके हम बैठे न रहें, चुपचाप पूजा

न ले लिया करें, तो आनन्द कैसे मिलगा और हमारा सम्मान ही कहां रह जायगा? जब वह छाटी थी, तब मिट्टीक पुतलसे ऐसे खेला करती थीं—मानों वह कोई जीव हो। जब वह बड़ी हुई, तब वह मनुष्य-पुतलेसे इस प्रकार खेलने लगी—मानो वह कोई देवता हो। उस समय यदि कोई उसके पुतलेको तोड़ देता, तो क्या वह लड़की रो नहीं उठतीं ? उसी प्रकार यदि इस समय उसकी पूजनेकी मूर्तिको तोड़ दे, तो क्या उसके दिलमें चोट न लगेगी? जहाँ मनुष्यत्व वास्त अमें गौरववान है, वहाँ सम्मान प्राप्त करनेके लिये उसे छद्मवेशकी आवश्यकता नहीं होती। जहां मनुष्यत्वका अभाव होता है, वहाँ देवत्वका ढांग रचना पड़ता है। पृथ्वीपर कहीं भी जिसका अभाव नहीं, वह साधारण मनुष्य रूपसे स्त्रीसे संम्मानकी प्रत्याशा कैसे कर सकता है? हमलाग एक-एक देवता हैं, इसलिय इन नारियोंके सुन्दर सुकुमार हृदयको निस्संकोच भावसे अपने कर्दमाक चरणाका पाद्माठ बनाय रखते हैं।

दीप्तिने कहा—जो यथार्थ मनुष्य है, वह मनुष्य होकर देवता का अर्घ्य लेते लजा अनुभव करता है और यदि पूजा पाता है, तो उस पूजाके योग्य होनेकी चेष्ठा करता है। परन्तु भारतमें देखा जाता है कि पुरुष-सम्प्रदाय अपने मिथ्या देवत्वपर गर्वसे फूला नहीं समाता। उसकी योग्यता जितनी ही कम है, उसका आडम्बर उतना ही अधिक है। आजकलकी स्त्रियोंके पित माहात्म्य और पित-पूजाकी शिक्षा देनेके लिये जी-जानसे लग गये हैं। आजकल नैवेद्यका परिमाण घटता जाता है, इसिल्ये देवता-सम्प्रदायको आशंका हो गई है। प्रत्रियोंको पूजा करना सिखानेकी अपेता पित्योंको देवता होनेकी शिक्षा देनेसे अधिक लाभ हा सकता था। पित-पूजा घटती जाती है, इसिल्ये जो लोग आधु-निक खी-समाजपर हसते हैं, उन्हें यदि लेशमात्र भी रसज्ञान होता

तो वह हँसी लौटकर उन्हींको लगती। धन्य भाग्य है भारतीय रमिश्योंका—िक उन्होंने अपने पूर्व जन्मके पुरयसे ऐसे देवता पाये हैं! क्या ही सुन्दर देवताका रूप है! क्या ही अपूर्व देवता की महिमा है!

मोतिस्वनीके लिये श्रब सहना बिल्कुल कठिन हो गया। उन्होंने सिर हिलाकर गम्भीर भावसे कहा—तुम लोग उत्तरोत्तर सुर इतना चढ़ाते जाते हो कि हमारे स्तुतिपानमें जो कुछ मधुरता थी, वह नष्ट हो जाती है। मान लिया कि तुम्हारे कहनेके श्रनुसार हम पुरुषोंको जितना सम्मान देती हैं, उतने सम्मानके योग्य वे नहीं हैं, पर तुमलोग हमें हदसे ज्यादे बढ़ा नहीं रहे हो? तुम यदि देवता नहीं हो, तो हमलोग भी देवी नहीं हैं। हमारे दोनों ही दल यदि समभौता करके देवता और देवी बन जाय, तो भगड़ा ही न रहं जाय। इसके श्रलावा हममें तो सभी गुण नहीं हैं—हदय-महात्म्य में यदि हम बड़ो हैं, तो मनो-महात्म्यमें तुम्हारा ही स्थान ऊँचा है।

मैंने कहा—मधुर कर्ण्यसे ये स्निग्ध बातें कहकर तुमने बहुत अच्छा किया है, नहीं तो दीप्तिके वाक्यवाणकी वर्षाके बाद सची बात कहना कठिन हो जाता। देवि! तुम सिर्फ किवताके भीतर ही देवी हो, भिन्दरमें हम ही देवता हैं। देवताका जो छुछ भोग है, वह हमारा ही है। तुम्हारे लिये तो सिर्फ मनुसंहिताके दो या अढ़ाई मन्त्र हैं। तुम हमारी ऐसो ही देवी हो कि यदि हम तुम्हें सुख-सम्पदा और स्वास्थ्यकी अधिकारिणी कहें, तो हमें लिजत होना पड़े। समस्त पृथ्वी हमारी है, इसके अलावा जो छुछ है, वह तुम्हारा है। खानेके समय हम हैं, जूठन चुगनेके समय तुम हो। प्रकृतिकी शोभा, खुली हवा, स्वास्थ्यकर अमण हमारा है और दुर्लभ मानव-जन्म यहण करके सिर्फ घरके एक कोनेमें रोग-शय्या या खिड़कीका सहारा तुम्हारे हिस्सेमें है। हम देवता होकर सभीसे

**पाँच सदस्य** २४

पैर पुजवाते हैं और तुम देवी होकर सभीके पैरोंकी ठोकरें सहती हो। ध्यान देकर देखनेपर इन दोनों प्रकारके देवताओं में अन्तर दीख पड़ता है। ये तो हुई देव-देवीकी बातें। मेरी समममें बुद्धिक विषयमें भारतीय खियाँ पुरुषोंकी अपेचा श्रेष्ठ हैं। हमारे देशमें शिक्षित खियाँ शिक्षित पुरुषोंकी अपेचा श्रेष्ठ हैं। हमारे देशमें शिक्षित खियाँ शिक्षित पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक योग्य होती हैं, यहीं मेरी धारणा है। हमारे शिक्षित पुरुष-समाजमें एक ऐसा मूढ़ अहंकार होता है। जिससे वे समम नहीं सकते कि उनका व्यवहार कह, निर्देय होता है। पड़ी हुई मोरकी पंख अपने डैनोंमें लगाकर कीवा जैसे मोर बननेके लिये व्यर्थ आस्फालन करनेमें लिजित नहीं होता, वैसे ही शिच्ति पुरुष अपती वास्तविकताको कष्टकर वृशा अभिमानमें अकड़-श्रकड़ कर चलनेमें लिजा अनुमव नहीं करता। परन्तु हमारी शिक्षित खियाँ सहज ही कितने सुचार रूपसे श्रंपनी मर्यादा-रन्ना कर लेतो हैं और संयम तथा सुन्द्रतापूर्वक सभी ज्यादितयोंका त्यागकर देती हैं।

समीरने कहा—देखो न, श्राजकल प्रायः देखनेमें श्राता है कि स्वामी कोट-पतल्न लगाकर बाहर निकलते हैं और श्री साड़ी पहने साथ रहती है। एक महापुरुष विदेशी परिच्छेदकी बड़ाई करते फिरते हैं और एक अपने देशके परिच्छेदमें कितने संयम और विनम्रतासे विराज रही हैं। सिर्फ सज-धजमें ही नहीं, दोनों के मनोभावमें भी ऐसे ही पार्थक्य विद्यमान हैं। एक श्रपनी नई शिक्षाको पाकर धरतीपर पैर नहीं रखता। ठीक नहीं कर सकता कि क्या कहाँ, उसकी श्रक्त हवा खाने चलो जाती है, श्रहंकार उसे श्रंपा बना देता है और दूसरो श्रपनी शिक्षाको श्रपना भूषण बना लेनेमें समर्थ हो जाती है। वे श्रपनी शिक्षाको श्रपने कर्त्तव्यके साथ, श्रपने हदयके साथ और श्रपने चारों श्रोरकी चीजोंके साथ मिला देती हैं। पुरुष जहाँ श्रकड़कर चलता हुश्रा, साहेबी ढंगसे

वेपरवाही दिखलाकर, दूसरेपर प्रभुत्व जमाना चाहता है, वहाँ छी कोमल मदुर भावसे पड़ोसके लोगांसे मेल-जोल बढ़ानेकी चेष्टा करती है।

यह पार्थक्य केवल खी-चरित्रकी स्वाभाविक कोमलताके कारण है, सो नहीं, हमारी खियों के भीतर एक प्राकृतिक सुद्धि और सिद्धिवेचना है। भारतीय साहित्यमें खो-चरित्रकी प्रधानता है, इसका प्रधान कारण यह है कि भारतीय समाजमें खियोंकी ही प्रधानता है।

मैंने कहा—इसका कारण यह है कि भारतमें पुरुषोंको कोई काम नहीं है। इस देशमें गाईस्थ्यको छोड़ दूसरा कुछ है ही नहीं। इस घरकुं जको सियाँ ही सम्हालती हैं। हमारे घरके लाभ नुकसानका बोक उन्होंके मत्थे रहता है। हमारी स्त्रियाँ सर्वदासे ही इस बोमको ढोती त्राती हैं। एक छोटा-सा चमकता हुत्रा स्टीमर जैसे भारी बोभासे लदी हुई चलच्छक्तिहीन बोटको प्रवाह की त्रोर खींच ले जाता है, वैसे ही हमारे देशकी स्त्रियाँ लौकिक श्राचार-व्यवहार श्रात्मीय स्वजनोंके भरे हुए वृहत् संसार श्रौर श्रपने स्वामी नामक एक चलच्छक्तिरहित श्रनावश्यक बोमाको खींचे लिये जा रही हैं। दूसरे देशमें पुरुष-सन्धि, विग्रह, राज्य चलाना इत्यादि बड़े-बड़े पुरुषोचित कामोंमें बहुत दिनसे लगे रह-कर नारियोंसे स्वतन्त्र एक दूसरी ही प्रकृति गढ़ लेते हैं। हमारे देशके पुरुष गृहपालित, मातृलालित श्रोर पत्नीचालित हैं। किसी बृहत् भाव, बृहत् कार्य, बृहत् चेत्रके भीतर उनके जीवनका विकास नहीं हुत्रा है, तथापि पराधीनताका ऋत्याचार, दासत्वकी हीनता श्रौर दुवेलताकी लाञ्छना उन्हें सिर भुकाकर सहनी पड़ती हैं। उन्हें पुरुषाचित कोई कर्त्तेव्य नहीं करना पड़ता, बल्कि का पुरुषता के सभी अपमान सहने पड़ते हैं। सौभाग्यकी बात है कि स्नियों-

को बाहर जाकर कभी कर्तव्यकी खोज नहीं करनी पड़ती, पेड़की डाल गिरे हुए फूल-फलकी तरह कर्तव्य उसके हाथमें अपने-आप आ जाता है। वह त्योंही प्यार करना आरम्भ करती है, त्योंही उसके कर्तव्यका आरम्भ हो जाता है, त्योंही उसकी चिन्ता विचारयुक्त कार्य आदिकी सारी वृतियाँ जाग उठती हैं। उसका सम्पूर्ण शरीर उद्विग्न हो जाता है। बाहरका कोई राष्ट्र विप्तव उसके कार्यमें बाधा नहीं दे सकता। उसकी गरिमाका हास नहीं कर सकता। जातीयता अधीनेताके भीतर भी उसका तेज सुर- क्षित रहता है।

स्रोतस्विनीकी त्रोर घूमकर फिर भैंने कहा-इमलोग एक नवीन शिक्षा और विदेशी इतिहाससे पुरुषत्त्वका एक नवीन आदर्श यहणा करके बाहर कर्म-चेत्रकी श्रोर श्रयसर होना चाहते हैं। परन्तु भीगा काठ जलता नहीं, मुर्चा लगा रुपया चलता नहीं। वह जितना जलता है, उससे श्राधक धुत्राँ देता है; वह जितना चलता है, उससे अधिक बजता है। आज तुम्हारी उज्ज्वलता, तुम्हारे रहन-सहन-चाल-चलनको देखकर हम लाजत हो रहे हैं। लोग दिन-रात बे-काम-धन्धेके बैठे रहकर भगड़ा-तकरार, काना-फूँ सी, हँसी-ठड़ा करते रहे हैं और तुमलोग सर्वदा अपने काममें लगी रही हो। इसलिये जितनी सरलतासे शीवतासे तुम लोग शिक्ता प्रहण कर सकती हो-उसपर अपना दखल जमा सकती हो उसको अपनी जीवन-धारामें प्रवाहित कर सकती हो; हमलोग उतनी सरलता और शीवतासे कभी नहीं प्राप्त कर सकते। इसका एक कारण है। चरित्र नामकी तुम्हारे पास एक वस्तु है—एक पात्र है। अपनी चीज न रहनेसे दूसरे की चीज नहीं मिलती और मिलमेपर भी हम उसे अपना नहीं सकते हैं। इसलिये हमारी शिचित बियोंके अनुरूप शिचित पुरुष नहीं मिलते । अतएव इस

समय हमारा भार तुम्हीं लोगोंको उठाना पड़ेगा। हमें कर्ममें प्रशृत करना होगा, हमारे वाह्याडम्बरको दूरकर हमारी ज्यादतीको घटाना होगा, हमारे मिथ्या अहंकारको चूर्ण करना होगा, हमारे विश्वास को सजीव रखना होगा श्रीर चारों श्रीरके देशकाल के साथ हमारा सामञ्जस्य रखना होगा। एक शब्दमें, हमारे भारपूर्ण अचल नौकेका पतवार अब भी तुम्हें ही पकड़ना पड़ेगा। वाक्य-वायुका पाल उठाना हमने थोड़ा-थोड़ा सीखा है, इसलिये तुम यह न सममना, कि हम चतुर नाविक हो गये हैं। अब भी हमें त्रात्मशक्ति, त्रात्मसम्मान और एक नियमित तेजोराशिकी त्राव रयकता है। गलेमें साहबोंकी नकटाई और पीठपर थप्पड़ हमारे तिये सम्मान जनक नहीं है। यदि तुम लोग कभी मीठी पुचकार कभीं कड़ी फिड़कनके साथ यह सीख न दोगी, तो हम किसी कामके न रहेंगे। यदि इस पालित पशुके गलेकी चमकती हुई जंजीरको काट न दोगी श्रीर उसके लम्बे-लम्बे कानों को पकड़कर उनमें यह मन्त्र न फूंक दोगी कि खाद्य व्यञ्जन जैसे खानके लिये ही पवित्र हैं पर सिर ऋौर ललाटपर लपेट कर धनवान बननेमें वह अपवित्र हो जाता है, वैसे ही शिचा मुख-हाथमें लपेट लेनेके त्तिये नहीं हैं, पर उसे पकाकर उससे मनको उन्नत बनाना चाहिये-उसका सदुपयोग करना चाहिये।

स्रोतिस्वनी बहुत देर तक चुप्पी सावे रही। फिर धीरे-धीरे बोली—यदि में सममती, कि हमें क्या करना है और किस उपायसे कीन काम किया जा सकता है, तो कमसे कम चेष्टा करके तो देखती।

मेंने कहा—श्रव तुम्हें कुछ भी करना नहीं होगा, तुम जैसे हो वैसे ही पड़ी रहो। लोग देख लें, कि सत्य, सरलता श्रौर श्री यदि रूप धरकर श्रावें तो वह कैसी सुन्दर हो सकतो हैं। जिस घरमें **भाँच सदस्य** २=

लक्मी है, वहां विश्वञ्चला, कुरूपता स्थान नहीं पाती। त्राज कल हम जो कोई काम करते हैं, उसमें लक्ष्मीका हाथ नहीं रहता। इसिलिये उसमें इतनी विश्वञ्चलता,—इतनी ज्यादती रहती है। तुम्हारा शिक्तित स्नियोंका दल यिंद अपने हृदयके सौन्दर्यको लेकर हमारे समाजके असंयत कार्य्यस्तूपके बीच आ खड़ा हो जाय, तो इस (कार्यराशि) में लक्ष्मीकी स्थापना हो सके—सहज ही हमारा जीवन सुन्दर, नियमित, शृञ्चलावद्ध और सामञ्जस्यपूर्ण हो जाय।

स्रोतस्विनी और कुछ न बोलीं। अपनी कृतज्ञता पूर्ण स्नेइ-दृष्टिसे हमारा ललाट स्पर्श करके अपने घरके काममें लग गयी।

#### तीसरो बैठक

भ इस समय बंगालके जिस विभागमें रहता हूँ, उसके आस-म पास कहीं थाना-पुलिस या हाकिमोंकी कचहरी नहीं है। रेलंक स्टेशन भी कुछ दूरी पर है। जो नागरिक-संसार खराद-विक्री मामला-मुकदमा और आत्मगौरवका प्रचार है, उसके साथ सम्बन्ध रखने वाली ऐसी कोई संस्था वहां नहीं है, जिसके जिर्थे उस गाँवके साथ भावका आदान प्रदान किया जा सके। सिर्फ एक छोटी-सी नदी उस गाँवसे होकर बहती है। ऐसा प्रतीत होता है, कि वह नदी भी उन प्रामवासियोंके लड़के-बालोंमेंसे एक है। यह उन्हींकी खास सम्पत्ति हो गई है। दूसरी किसी बड़ी नदी, सुदूर सागर अथवा किसी अपिरिचित प्राम-नगरके साथ इस नदीका सम्बन्ध—गमनागमनका पश्र है, यह बात उस गाँवके

पाँच सदस्य

लोग जानते ही नहीं। इसिलिये एक अत्यन्त मधुर श्राद्रका नाम देकर इन्होंने इसे बिल्कुल अपना लिया है।

भादोंका महीना है। चारों छोर जल-ही-जल दिखायी पड़ता है। सिर्फ धानके खेतोंकी मेडें कुछ-कुछ सिर उठाये खड़ी हैं। बहुत दूरीपर वृक्षोंकी छोटमें एक गांव ऊँची जमीन पर द्वीपकी तरह दीख पड़ता है।

यहाँके लोगोंका स्वभाव इतना कोमल, भक्तिभाव पूर्ण और सरल विश्वास परायण हैं कि, मालूम होता है, श्रादम श्रोर ईवके ज्ञान वृज्ञका फल खानेके पहले ही ब्रह्मने इन प्रामवासियोंके पूर्व पुरुषोंका जन्म दिया था। इसलिये यदि मूर्तिमान शैतान भी इनके घरमें प्रवेश करता है, तो ये लोग बालकोंकी तरह विश्वास कर लेते हैं और श्रातिश्वके योग्य श्रादर-सम्मानसे तृप्त करते हैं।

इस प्रकारके लोगोंके स्तेहपूर्ण हृदय-आश्रममें जिस समय मैं निवास करता था, ऐसे ही समय पंचमूत समाके किसी सभ्यने मेरे पास कुछ समाचार पत्रके दुकड़े काट कर भेज दिये। पृथ्वी यूम रही है, इस बातको स्मरण कर देना उनका उद्देश्य था। उन्होंने लंडन और पैरिसके कई एक समाचारोंकी बातें इकड़ी कर डाक द्वारा इस जलमग्न श्यामल धान्य-देत्रोंके बीच भेज दी थीं।

उन्होंने एक तरहसे अच्छा ही किया था। कागजोंको पड़कर मेरे मनमें अनेकों बातें उठी, जो कलकत्ता रहने पर अच्छी तरह समभमें न आ सकती थीं।

मैं सोचने लगा—श्राजकलके इन श्रपढ़ मूर्ख किसानों को सिद्धान्ततः हम चाहे कितना ही श्रसभ्य, वर्बर, नीच समम्मकर वृणा करें पर निकट श्राकर काय्यीरूपमें उन्हें श्रपना समम्म प्यार करने लग जाते हैं। मैंने देखा, कि मेरा श्रन्तः करण चुपके चुपके इनके प्रति श्रद्धा प्रकट करता है।

परन्तु लख्डन, पैरिसकी तुलनामें ये लोग कहां जा लगते हैं? कहाँ वह शिल्प? वह साहित्य? वह समाज और वह राजनीति और कहां इनका मोहान्धकार। देशके लिये प्राण देनेकी बात तो दूर रही, ये लोग यह भी नहीं जानते कि देश कहते किसे हैं? इन बातों पर अच्छो तरह विचार करने पर भी मेरे मनके भीतर एक दैव-वाणी सुन पड़ने लगी—तथापि ये बुद्धि-हीन सरल स्वभाववाले मनुष्य सिर्फ प्रेमके ही पात्र नहीं हैं, अद्धांक योग्य भी हैं।

में इन्हें श्रद्धा क्यों करता हूँ, यही बात में सोचने लगा। देखा कि इनके भीतर, जो एक सरल विश्वासका भाव है, वह श्रत्यन्त मूल्यवान है। यहाँ तक कि वही मनुष्यकी चिरसाधनाकी सम्पत्ति है। यदि मनके भीतरकी बात खोलकर कहनी पड़े, तो में स्वीकार कहाँ गा कि मेरी समक्तमें उसकी श्रपेना मनोहर वस्तु काई भी नहीं है।

इस सरतताके नष्ट होते ही सभ्यताका सारा सौंदर्य मिट्टीमं मिल जायगा। क्योंकि इसके बिना स्वास्थ्य ही नष्ट हो जायगा। सरतता ही मनुष्य प्रकृतिका स्वास्थ्य है।

जितना भोजन किया जाता है, वह श्रच्छी तरह पचने पर ही स्वास्थ्य श्रच्छा रहता है। मसालेदार, घृतपक, सुखादु, चर्चचोष्य-तेह्य पदार्थको ही स्वास्थ्य नहीं कहते।

सभी ज्ञान और विश्वासको सम्पूर्ण रूपसे पचाकर स्वभावके साथ मिला लेनेकी अवस्थाको ही हृदयकी सरलता—मनका स्वास्थ्य कहते हैं। नाना प्रकारके ज्ञान और विचारोंको मनका स्वास्थ्य नहीं कहते।

आज कलके ये मूर्ख गँवार लोग जिन ज्ञान और विश्वासोंको लेकर अपनी जीवन-यात्रा निर्वाह करते हैं, वे सभी इनकी प्रकृति- के साथ मिल गये हैं। जैसे निश्वासका चलना श्रीर खूनका दौड़ना हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं रहता, वैसे ही इन सब बातोंकी खबर रखना उनका काम नहीं। वे लोग उतना ही जानते और विश्वास करते हैं जो अत्यन्त सरलतासे वे जान सकते हैं। अथवा विश्वास कर सकते हैं। इसलिये उनके ज्ञान—उनके विश्वास श्रीर उनके कामके बोच एक घनिष्ट सामञ्जस्य उत्पन्न हो गया है।

एक उदाहरण देता हूँ। अतिभिके घर आने पर वे लोग कभी लौटाते नहीं। आन्तिरिक मिकके साथ, पिवत्र हृदयसे, वे उसकी सेवा करते हैं। इसीलिये वे किसा हानिको हानि और कष्टको कष्ट नहीं समम्तते। मैं भी किसी अंशमें आतिथ्यको धर्म समम्तता हूँ, परन्तु वह भी ज्ञानको दृष्टिसे समम्तता हूँ, विश्वासकी दृष्टिसे नहीं। अतिथिको देखते ही हमारे चित्तकी समस्त वृत्तियाँ तुरत आतिथ्यकी ओर दौड़ नहीं जाती हैं। मनमें नाना तरहके तर्क और विचार उठते हैं। इस विषयमें किसी विश्वासके साथ हमारे मनका सामञ्जस्य नहीं होता।

किन्तु मानव-स्वभावके विभिन्न अंशोंके भीतर एक अविच्छेच एकताका होना ही मनुष्यत्वका चरम लच्य है। छोटे-छोटे मकड़ों-को देखा जाता है, कि उनके अग प्रत्यङ्गोंको दुकड़े-दुकड़े कर काटने पर भी उनमें जान रहती है, उनका कुछ नुकसान नहीं होता। परन्तु जैसे-जैसे इन जीवोंकी उन्नति होती जाती है, वैसे-वैसे इनके अंग प्रत्यङ्गोंकी अधिकाधिक एकता होती जाती है।

मानव-स्वभावके भीतर भी ज्ञान, विश्वास श्रौर कार्य्यमें विच्छित्रताका होना उन्नतिका श्रत्यन्त निम्न सोपान है। तीनोंका श्रविच्छित्र सम्बन्ध मनुष्यकी चरम उन्नति है। परन्तु जिस जगह ज्ञान, विश्वास और कार्यमें विभिन्नता और विचिन्नता नहीं होती, वहाँ बहुत जलदी ही मेल हो जाता है। फूलके लिये सुन्दर हो जाना जितना सहज है, जीवधारियों के लिये स्तना सहज नहीं। जीवधारियों के बिभिन्न, विचिन्न कार्योपयोगी अंग-प्रत्यंगोंमें सम्पूर्ण संयोगका होना अत्यन्त कठिन है। जन्तुओं की अपेक्षा मनुष्यों के भीतर इसकी सम्पूर्णता और भी दुर्लम है। मानसिक प्रकृतिमें भी यही बात लागू है।

हमारे इस छोटेसे गांवके किसानोंकी प्रकृतिमें जो एकता देखनेमें खाती है, उसमें महत्ता, जटिलता ख्रादि कुछ भी नहीं है।

सीघे सादे खेतिहरोंको साधारण दो एक अभावोंको दूरकर जीवन धारण करनेके लिये अधिक ज्ञान-विज्ञाग और समाज-तत्वकी आवश्यकता नहीं होती। जिन कई एक आदिम कालकी परिवार-नीति, शाम्य-नीतिकी आवश्यकता पड़ती है, वे बहुत सहज ही मनुष्यके जीवनके साथ मिलकर अखण्ड और अभिन्न हो जाती हैं।

तथापि क्षुद्र होते हुये भी इनके भीतर एक ऐसो सुन्दरता है, जो चित्तको आकर्षित किये बिना रह नहीं सकतीं और वही सुन्दरता अशिक्षित क्षुद्र कामके भीतरसे पद्मकी तरह विकसित होकर समस्त गर्वित सभ्य समाजको एक आदर्श दिखला देती है। इसीलिये लंडन, पैरिसकी सभ्यता भयंकर कोलाहल संवादपत्रों द्वारा कानमें पहुँचनेपर भी हृद्यपर आज मेरे गांवका ही आधिपत्य रहा।

नाना चिन्तात्रोंसे घिरे हुये मेरे चित्तमें यह गांव तानपुरेके मधुर शब्दकी तरह नित्य नया त्रादर्श खड़ा किया करता है। वह कहता है, मैं विस्नाल विस्मयजनक नहीं हूँ; यह ठोक है; परन्तु में छोटा होते हुए भी सम्पूर्ण हूँ, इसलिये अन्य सभी अभावोंके होते

**३**३ पाँच सदस्य

हुए भी सुम्भमें एक विशेष मधुरता है, यह बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी। मैं छोटा होनेके कारण तुच्छ भले ही समभा जाऊँ, परन्तु सम्पूर्ण होनेके कारण सुन्दर हूँ और यही सुन्दरता तुम्हारा आदर्श है।

बहुत लोग मेरी बात सुनकर हँसे बिना न रहेंगे, तो भी मैं कहूँगा, कि मूर्ख किसानोंके कान्ति-हीन चेहरेपर में एक रमणी सुलभ सौन्दर्यका अनुभव करता हूँ। मैं स्वयं आश्चर्यान्वित हो गया हूँ और सोचता हूँ, कि यह सौन्दर्य कहाँसे आया। मेरे मनमें उनका एक उत्तर भी सुभा है।

जिसकी प्रकृति किसी विशेष भावको स्थायी रूपसे प्रहण कर लेती है, उसके मुखपर वह भाव क्रमशः एक स्थायी कान्ति द्यंकितः कर देता है।

ये प्रामवासी जन्मसे ही कई एक भावोंको छोर स्थिर दृष्टिसें लच्य कर रहे हैं। इसलिये इन भावोंने इनकी दृष्टिमें अपनेको अंकित कर देनेका बहुत अच्छा अवसर पाया है। इस कारण इनकी दृष्टिसे एक सकरुण मधुरता टपकती है; इनका मुख एक निर्भर, परायण-वत्सल भावसे सर्वदा उद्घासित रहता है।

जो लोग सभी धर्म-विश्वासोंपर ही आशंका करते हैं और भिन्न-भिन्न प्रतिकूल विचारोंको जाँचकर देखते हैं, उनके चेहरेपर बुद्धिकी एक तीच्एाता और अनुसन्धित्साका कौशल भलकता है, परन्तु भावके गम्भीर स्निग्ध सौन्दर्यसे वह विश्वकुल भिन्न है।

मैं जिस नदीमें नौका लेगया था, उसमें जलका प्रवाह बिल्कुल ही न था। इस कारण उसमें कमल, सेवार, कुसुदिनी त्रादि नाना प्रकारके फूल खिले हुए थे। इस साधारण सत्यपर विचार करने पर मैं इस सिद्धान्त पर पहुँचा कि जब हमारी भाव-धारामें स्थिरता नहीं रहती, बल्कि हमारी चिन्ता-धारा तीव वेगसे बहती पाँच सदस्य ३४

ही जाती है, तब उसमें नाना प्रकारके सौन्दर्य्य-कुमुद विकसित हानेका त्र्यवसर नहीं पाते ।

प्राचीन यूरोपकी तुलनामें नव्य श्रमेरिकामें सबसे श्रिधिक इस भावकी कमी पायी जाती है। श्रमेरिकामें उज्ज्वलता, चञ्चलता, कठिनता श्रादि सभी बातें मिलती हैं, पर भावकी गम्भोरता नहीं मिलती। वह इदसे ज्यादा नया है। भावको विकसित करनेका उसे श्रवसर ही नहीं मिला है। श्रमी वह सम्यता मनुष्यके साथ मिलकर, उसके हृद्यसे श्रपनेको श्रनुरक्षित नहीं कर सकी है। मैं कह नहीं सकता कि यह बात सच है या भूठ, परन्तु सुनता तो ऐसा ही हूँ। श्रीर श्रमेरिकाके वास्तविक साहित्यकी विरलता-को देखकर मेरा श्रनुमान भी यही है। प्राचीन यूरोपके कोने-कोनेमें श्रनेकों पुराने भाव श्रंकुरित होकर विचित्र सुषुमासे उसे सुशोभित कर रखते हैं। श्रमेरिकामें वह सुषुमा नहीं है। बहुस्मृति,जनप्रवाद, विश्वास श्रीर संस्कारके द्वारा श्रव भी वहांके भानव जीवनमें माधुर्य्या, लावस्यका श्रंकुर नहीं उगा है।

हमारे इन किसानोंके हृदयमें श्रन्तराकृतिका यह श्रंकुर जा गया है। सरलता की यह पुरानी सुषुमा सबको दिखलानेके लिये वे बहुत ही उत्कठित हो रहे हैं। किन्तु वह सुषुमा इतनी कोमल है, कि मैं उसे ज्यक नहीं कर सकता। यदि कोई कहे, मैंने इस सुषुमाको नहीं देखा श्रौर यदि कोई उसको हँसी उड़ाये तो मैं लाचार हूँ।

मैं इन समाचार पत्रोंके दुकड़ोंको पढ़ता था श्रौर सोचता था, कि बाईबिलमें लिखा है कि जो लोग नम्र होते हैं, पृथ्वीपर उन्हीका श्राधिपत्य रहता है। यहां तो मैं जितनी नम्रता देखता हूँ, उससे स्वर्गका श्रधिकार प्राप्त होना भी सम्भव है। पृथ्वीपर सौन्दर्य जैसी कोई दूसरी वस्तु नम्र नहीं है। जो बल-प्रयोग करके

कोई कार्य्य सिद्ध करना नहीं चाहता, भविष्यमें संसार पर उसीका प्रभुत्व होता है। श्राज यह प्रामवासिनी सुन्दरी सरलता नगरवासिनी नयी सभ्यताके एक बालकका मन चुपकेसे हरण करती है, एक समय श्रावेगा जब वह समस्त सभ्यताकी रानी हो बैठेगी। हो सकता है, कि इसमें श्रभी देर हो, परन्तु श्रन्तमें यदि सभ्यता सरलताके साथ सम्मिलित न हो जाय, तो वह श्रपनी पूर्णताके श्रादर्शसे गिर जायगी।

हम पहले ही कह चुके हैं, कि स्थायित्व के ऊपर भाव-सौन्दर्धा निर्भर रहता है। प्राचीन स्मृतिमें जो एक प्रकारकी सुषुमा देखी जाती है, उसका कारण अप्राप्यता नहीं है। हृदय बहुत दिन तक उस पर निवास करने पाता है, इसिलये सहस्रों कल्पना-सूत्रोंको फैलाकर, उसको श्रपनेमें मिला लेता है, इस कारण उसकी मधुरता बढ़ जाती है। पुराने घरों श्रीर पुराने देव-मन्दिरोंकी सुन्दरताका प्रधान कारण यह है, कि बहुत दिन तक स्थायो रहनेके कारण वह मनुष्यके साथ बहुत मिल गये हैं। विश्रामहीन मानव-हृद्यके संश्रवसे. उनके सर्वोङ्गमें, चेतनाका संचार हो गया है। समाजके सभी प्रकारके विच्छेदोंको मिटा कर वे समाजका एक अंग हो गये हैं। यह एकता ही उनका सौन्दर्या है। मानव-समाजमें स्त्री-जाति ही सबसे पुरानी है। पुरुष विविध कार्यों, विविध अव-स्थात्रों और विविध परिवर्त्तनोंके भीतरसे, चंचल भावसे, बहता हुआ आ रहा है और स्त्रियाँ स्थायी भावसे सिर्फ जननी और पत्नी रूपमें विराजती हैं, कोई श्रान्दोलन श्रौर विप्लव उन्हें विचलित नहीं कर सकता। इसलिये समाजके हृदयमें स्त्री इतनी जल्दी श्रीर इतने कौशज़से प्रवेश करनेमें समर्थ हुई है। यही नहीं समाजके भाव, कार्च्य और शिक्तके साथ वह इतने सुचार रूपसे एक हो गयी है कि यह दुर्लभ सर्वाङ्गीन एकता प्राप्त करनेके लिये उसे पर्याप्र समय मिलता था।

इसी प्रकार जब दीर्घकालके स्थायित्वका आश्रय कर तर्क, युक्ति, ज्ञान कमसे संस्कार और विश्वासके रूपमें परिएत होते हैं, तभी उसका सौन्दर्य विकसित होता है। तब वे अड़ कर खड़े हो जाते हैं। उसके भीतर जो असंख्य जीवागु वर्तमान रहते हैं, वे मनुष्यके बहुत दिनके आनन्द-आलोक और ऑसुओंकी वर्षासे अंकुरित होकर उसे ढँक लेते हैं।

यूरोपमें आजकल जो एक नवीन सभ्यताका युग आया है; उसमें क्रमागत नये-नये विज्ञान, नये-नये विचार आविष्कृत होते जा रहे हैं। यन्त्र, तन्त्र और आजारोंका ढेर लगता जा रहा है, उन्हें रखनेकी जगह तक नहीं मिलती। अविरत चळ्ळलताके कारण इस सभ्यत में प्राचीनता आने नहीं पाती।

परन्तु देखता हूँ कि इतनी बड़ी धूम-धामके भीतर भी मानव-हृदय हर वक्त रोया ही करता है। यूरोपके साहित्यसे सहज सरल आनन्द और शान्तिके गीत एकदम निकाल-बाहर कर दिये गये हैं। सिर्फ निराशाका विलाप, प्रमोद की मादकता और विद्रोहका अट्टहास देखनेमें आता है।

इसका कारण यह है, कि जब तक मानव-हृद्य इस विशाल सम्यताके स्तूपमें एक सुन्दर एकताका स्थापन नहीं कर सकता, तबतक आनन्द पूर्वक वह अपनी गृहस्थीको नहीं चला सकता; तब तक वह अस्थिर और अशान्त होकर भटकता फिरता रहेगा। सभी चीजें जड़ रूपमें परिणत हो गयी हैं, सिर्फ सौन्द्र्य अब भी स्थिर है। अब भी नवीन सम्यताकी राजलद्दमी आकर खड़ी नहीं होने पायी हैं। ज्ञान, विश्वास और कार्य्य परस्पर एक-दूसरेको बराबर सता रहे हैं—एकता प्राप्त करनेके लिये नहीं, वरन विजय प्राप्त करनेके लिये उनमें लड़ाई छिड़ गई है।

केवल प्राचीन स्मृतिमें ही सौन्दर्य है, सो बात नहीं, नवीन

श्राशामें भी सौंदर्य है। परन्तु दुर्भाग्यकी वात है, कि यूरापकी नवीन सभ्यतामें श्रव भी श्राशाका संचार नहीं हुश्रा है। वृद्ध सूरोपने कितनी बार कितनी ही आशायें की हैं। जिन उपायों पर उसे पूरा भरोसा था, वे सभी एक-एक करके निष्फल हो गये हैं। बहत लोग फ्रांसीसी विष्लवको एक बड़ी चेष्टाका व्यर्भ परिणाम सममते हैं। एक वार सबने समभा था, कि आराजन साधारणको वाट देनेका अधिकार देनेसे ही संसारके अधिक अनर्भ दूर होंगे। इस समय सभी लोग वोट देते हैं, पर अधिकांश अमंगल विदा करनेके लिये कोई उत्सुकता नहीं प्रकट करता। सभी लोगोंने समभा था, कि स्टेटके द्वारा मनुष्यके सभी दु:ख दूर हो जायँगे। इस समय पिएडतगए। त्राशंका करते हैं, कि स्टेट के द्वारा संकट-मोचन करनेकी चेष्टा करनेसे लाभके बदले हानि ही की अधिक संभावना है। कोयलेकी खान, कपड़ेकी कल श्रीर विज्ञान शास्त्रके ऊपर किसी-किसोका विश्वास होता है, पर उस परसे भी सन्देह नहीं मिटता। अनेक बड़े-बड़े लोग कहते हैं, कलों द्वारा मनुष्योंमें पूर्णता नहीं त्रातो। त्राधुनिक यूरोप कहता है-उस पर त्राशा न रखा. विश्वास न करो। सिर्फ एक बार परोत्ता कर लो।

नवीन सभ्यताने मानों एक बूड़ेसे ब्याह किया। उस बूड़े पित-के पास धन-सम्पत्ति है, परन्तु योवन नहीं। वह अपनी हजारों जानकारियोंसे पुराना हो गया है। दोनोंमें अच्छी तरह प्रेम नहीं जमता, घरमें सदा केवल अशान्ति रहती है।

इन्हीं वार्तोंको आलोचना करता हुआ, मैं इस क्षुद्र गाँवकी सम्पूर्णताका सौन्दर्य दुगुने आनन्दसे उपभोग कर रहा हूँ।

तशापि मैं इतना अन्धा नहीं कि यूरोपीय सभ्यताकी मर्यादा न समभूँ। एकताका पूर्ण आदर्श है—दो विभिन्न वस्तुओंको

35.

मिलाकर एक कर देना, दो विभिन्न विशिष्ट विचारोंको एक रंगमें ढालकर सुशोभित कर देना। अतः विचित्रतामें भी ऐक्य ही सोन्दर्य है, इससे एकताका सौन्दर्य श्रीर पूर्णताकी वृद्धि होती है। त्राजकल यूरोपमें प्रभेद-विभिन्नताका युग त्राया है। इसलिये विच्छेद वैषम्यकी इतनी श्रधिकता है। जब एकताका युग त्रावेगा, तब इस बड़े ढेरमें बहुत कुछ तो भड़कर गिर जायगा, जो कुछ बचा-खुचा रहेगा, वही परिपक होकर एक समय सुन्दर सभ्यता बन जायगी। एक छोटे परिणाममें ही अनुष्ठानकी परिसमाप्ति हो जानेपर एक विशेष शान्ति, सौन्दर्य श्रौर निर्भयता रहती है श्रौर जो लोग मनुष्य प्रकृतिकी क्षुद्र एकतासे खूटकर विपुल विस्तारकी श्रोर जाते हैं, श्रपने अनुष्ठानको किसी सफ-लताकी आशासे त्यागकर किसी वृहत् परिणाम तक पहुँचनेकी चेष्टा करते हैं, उन लोगोंको अनेकों बाधा-विच्नों, अशान्ति और विप्लबके रण-चेत्रसे होकर धीरता पूर्वक अयसर होना पड़ता है। परन्तु वे ही संसारमें यथाभ वीर हैं। यदि वे रणभूमिमें खेत मो त्राते हैं, तो भी उनकी अन्तय कीर्त्ति रहती है। इस वीरता, तेज तथा सौन्दर्यके इस मिलनसे ही यभार्थ पूर्णता त्र्याती है। इनकी विभिन्नतासे सभ्यता त्रधूरी रह जातो हैं। तो भी हमलोग जोर देकर यूरोपकी सभ्यताको अधूरी नहीं कह सकते और यदि कहें भी तो किसी पर विशेष चोट नहीं पहुँचती, यूरोप हमें अर्द्ध सभ्य कहता है। इससे हमें चोट पहुँचती है, क्योंकि वह हमारा कर्ण-धार हो रहा है।

मैं इस गाँवके एक भागमें बैठा हुआ अपने सीधे-सादे तान-पूरेके चार तारोंसे सुन्दर सुर मिलाकर यूरोपीय सभ्यतासे कहता हूँ, तुम्हारा सुर अभी ठीक मिला नहीं और साथ ही अपने तान-पुरेसे भी कहता हूँ, कि तुम भी दो चार सुरोंकी अविरत मंकारको ही सम्पूर्ण संगीत शास्त्र समम, सन्तुष्ट होकर न बैठे रहो। वरन् ऐसा भी हो सकता है, कि आजकी यह बेसुरी विश्वञ्चल रागिनी कल किसी विशेष प्रतिभाके प्रभावसे महासंगीतमें परिण्त हो जाय। परन्तु हाय! तुम्हारे एक-एक तारसे जो महत् मूर्तिवान् संगीत निकल रहा है, उसको निकाल बाहर करना प्रतिभाके लिये भी सम्भव नहीं है।

## चौथी बैठक

स्रोतिस्विनी सबेरे ही मेरी कापी सामने रखकर बोली—यह तुमने क्या लिखा है ? जो बात मैंने कभी नहीं कही, वह तुमने मेरे मुखसे क्यों कहलायी ?

मैंने कहा-इसमें हर्ज ही क्या है ?

स्रोतिस्वनीने कहा—में ऐसी बात कभी नहीं कहती श्रौर कह सकती भी नहीं। यदि तुम ऐसी बात मेरे नामसे लिखते हो जो में कहूँ या न कहूँ पर मेरे मुखसे निकलना सम्भव हो, तो मैं इतनी लिखत न होती, किन्तु मैं देखती हूँ, कि तुम एक पुस्तक लिखकर मेरे नामसे चलाना चाहते हो।

मेंने कहा—तुम कैसे समम सकती हो, कि तुमने हम लोगोंसे कितनी बातें कही हैं ? तुम हमसे जो कहती हो, वह श्रोर हम तुम्हें जितना जानते हैं वह, दोनों मिलकर बहुत हो जाते हैं। तुम्हारे सारे जीवनसे तुम्हारी बातोंकी संख्या श्रपिरिमत हो जाती हैं। तुम्हारी उन श्रव्यक्त गृह्य बातोंको में छोड़ नहीं सकता।

स्रोतिस्वनी चुप हो रही। कह नहीं सकता, कि मेरी बात समंभ सकीं या नहीं। शायद समभ गई थीं, तो भीं मैंने फिर कहा—तुम जीती जागती जीवन्त मूर्ति हो। प्रतिच्या नये-नये भावोंसे अपनेको व्यक्त करती हो! अपने अस्तित्व, अपनी वास्त-विकता और अपनी सुन्द्रताके विषयमें किसीका विश्वास उत्पन्न कर देनेके लिये तुम्हें कोई चेष्टा ही नहीं करनो पड़ती, किन्तु लेख-में उस सत्यको प्रमाणित करनेके लिये अनेक उपायोंका अवलम्बन करना पड़ता है—अनेक वाक्योंको खर्च करना पड़ता है। नहीं तो प्रत्यच्चके साथ बरावरी करनेमें अप्रत्यच्च टिक नहीं सकता। तुम जो यह समभती हो, कि मैंन तुम्हें बढ़ाकर लिखा है सो बात नहीं, मैंने तुम्हारा वर्णन बहुत संचेपमें किया है। मैंने तुम्हारी लाखों बातें लाखों कामोंके रंग बिरंगे चित्रों और आकार-इंगितों-का सिर्फ सार संग्रह कर पाया है। यदि ऐसा न होता तो तुमने जो बात मुभसे कही थी, उसको मैं दूसरोंके कानों तक नहीं पहुँचा सकता था, तुम्हारे विषयमें लोगोंका ज्ञान बहुत ही अध्रा रह जाता।

ं स्रोतिस्विनी दाहिनी त्रोर मुख फेरकर एक पुस्तकके पन्ने उलटती हुई बोली—तुम हमें कुछ प्यार करते हो, इसालये तुम्हारी धारणा मेरे विषयमें इतनी ऊँची है। वास्तवमें मैं तो वैसी नहीं हूँ।

मैंने कहा—मेरा क्या तुम्हारे प्रति इतना स्नेह है, कि तुम जितनी हो, उतनी ऊँची दृष्टिसे में तुम्हें देखता हूँ।

किसी मनुष्यके सभी गुणोंका कौन आदर कर सकता है ? ईश्वरके समान किसके पास ऐसा उदार स्नेह का भाएडार है ?

क्षिति एकबारगी व्यय हो उठे। बोले—यह तुमने कैसी बात छेड़ दी? स्रोतिस्विनीने किसी दूसरे ही मर्मसे यह प्रश्न किया था और तुमने किसी दूसरे ही मर्मसे उत्तर दिया।

मैंने कहा—समफता हूँ। किन्तु बातचीतमें ऐसे अप्रासंगिक

उत्तर प्रत्युत्तर हुआ ही करते हैं। मन एक ऐसे गुह्य पदार्थके समान है, कि उसमें जिस स्थानपर प्रश्न-रूपी चिनगारी जा पड़ती है, वहाँ तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि दस-बारह हाथ दूरके स्थान पर एकाएक जल उठता है। मन्त्रणा-समामें बाहरी लोगोंका प्रवेश निषिद्ध रहता है, परन्तु एक बड़े उत्सवके समय जो आता है, उसी को आदरसे बुलाकर बैठाया जाता है। वैसे ही हमारा वार्तालाप एक-एक उत्सवके समान है। वहाँ यदि कोई अप्रासंगिक बात बिना बुलाये आ जाती है, तो उसे तुरन्त सादर प्रहण करना पड़ता है। यदि हम उसे सहास्य कुशल प्रश्नसे आप्यायित न करें, तो हमारे उत्सवकी उदारता नष्ट हो जायगी।

चितिने कहा—मुमसे भूल हुई। तुम जो कहना चाहते थे, वही कहो। रामके उचारण मात्रसे रामका स्मरण हो जानेके कारण प्रह्लाद रो देते हैं, उनके मुखसे दूसरा श्रक्षर ही नहीं निकलता। एक प्रश्नको सुनते न सुनते श्रापके मनमें जब दूसरा ही उत्तर उठ जाता है, तो ऐसी श्रवस्थामें एक कदम भी बढ़ाना कठिन है। परन्तु प्रह्लादको प्रकृतिके मनुष्योंको उनकी इच्छाके श्रनुसार ही चलने देना श्रच्छा है। जो श्रापको श्रच्छा लगे, कहे चुलिये।

मैंने कहा—मैं कह रहा था, कि हम जिसे प्यार करते हैं, उसी के भीतर हम सारे संसारको देखते हैं— अनन्तका परिचय पाते हैं। यहाँ तक कि जीव के भीतर अनन्तका अनुभव हानेका ही दूसरा नाम प्रेम है। प्रकृति के भीतर अनन्तका अनुभव करनेका नाम सौन्दर्श्य समन्भोग है। मुके एक बात अभी याद पड़ी कि समस्त वैष्ण्व धर्ममें यह गम्भीर तत्त्व वर्तमान है।

चिति मन ही मन सोचने लगे, कैसी आफत आयी! फिर तत्त्वकी वात कहाँसे कूद पड़ी। स्रोतिस्वनी और दीप्ति भी तत्त्वकी बात सुनने के लिये विशेष उत्किएठत नहीं जान पढ़ती भीं। किन्तु पाँच सदस्य ४२

कोई बात जब मनके अन्धकारसे अकस्मात् निकल पड़ती है, तब भावका शिकारी अपने अभ्यासके अनुसार अपनी शक्ति भर उसका पीछा करता है। अपनी बातको अपने वश में रखनेके लिये भावुक बकता जाता है और लोग सममते हैं, कि वह दूसरे को तत्त्वका उपदेश कर रहा है।

मैंने कहा—वैष्णव धर्म पृथ्वीके सभी प्रेम-सम्बन्धोंके भीतर ही ईश्वरका अनुभव करनेकी चेष्ठा करता है। जब वह देखता है कि अपनी सन्तान को देखकर मांके आनन्दकी सीमा नहीं रहती, तब इस मानव-कुसुमको अपनी स्नेहबल्ली से वेष्ठित कर अपने हृदय की कली खिला देता है और अपनी सन्तान के भीतर अपने ईश्वर को आरोपित कर उसकी पूजा करने लगता है। जब देखता है कि स्वामीके लिये दास अपना प्राण दे देता है, मित्रके लिये मित्र अपने स्वार्थ को विसर्जन कर देता है प्रण्यी और प्रण्यिनी एक दूसरेके लिये अपना यथा-सर्वस्व विसर्जन करने के लिये व्याकुल रहते हैं, तब वह इन समस्त आदर्श प्रेमोंके भीतर एक सीमातीत अलौकिक ऐश्वर्यका अनुभव करता है।

चितिने कहा—मैं जितना ही सुनता हूँ कि सीमाके भीतर असीम और प्रेममें अनन्त का निवास है, उतना ही ये बातें सुमे दुर्बीध होती जाती है। पहले मैं ख्याल करता था कि ये बातें मेरी समम्में आती हैं, पर अब देखता हूँ कि असीम, अनन्त इत्यादि शब्द मेरी चिन्ता-शिक से बाहर हैं।

मेंने कहा—भाषाकी तुलना पृथ्वीसे की जा सकता है। एक अनाज बार-बार बोनेसे खेतकी उत्पादिका शक्ति नष्ट हो जाती है। "अनन्त" और "असीम" शब्द चिरकालके व्यवहार से पुराने हो गये हैं। इसलिए किसी विशेष और यथार्थ अर्थमें प्रकट करनेके सिवा इन शब्दोंका व्यवहार करना उचित नहीं है। मातृ-भाषाके प्रति कुछ अनुप्रह रखना आवश्यक है। चितिने कहा—भाषाके प्रति तुम्हारा त्राचरण तो उदार नहीं दीख पड़ता ।

समीर अभी तक मेरी कापी पढ़ रहे थे। उसे खतम कर बोले—यह तुमने क्या किया है? तुम्हारी डायरी के ये पात्र मनुष्य हैं या वास्तवमें भूत ही है! देखता हूँ कि ये अच्छी-अच्छी बातें कहते हैं; पर इनका आकार-प्रकार कहाँ है ?

मैंने कुछ उदास होकर कहा—क्यों; कहो तो सही?

समीरने कहा—क्या तुमने समक ितया है कि श्रामकी श्रपेता श्रमावट ही अच्छा है ? उसकी गुठली, रेसा, छिलका श्रौर रस श्रादि छोड़ ही दिया, परन्तु वह सुन्दर गन्ध, मनोहर श्राकार कहाँ है ? तुम केवल हमारा सार श्रंश ही लोगोंको चखाश्रोगे श्रौर हमारी श्राकृति कहां हवा खाने जायगी ?

तुमने हमारी निष्प्रयोजन और श्रर्थशून्य बातोंको कथा-प्रसंग से निकालकर हमारी एक ऐसी जड़-मूर्ति खड़ी कर दी है, जिसके मुखसे बात ही नहीं निकल सकती। मैं सिर्फ दो-चार शिचित पुरुषोंकी शाबाशीसे ही सन्तुष्ट होना नहीं चाहता, वरन् साधारण लोगों में ही रहकर जीवित रहना चाहता हूँ।

मैंने कहा—इसके लिये क्या करना होगा?

समीरने कहा—इसे मैं क्या जानूं ? मैंने सिर्फ अपनी आपित प्रकट कर दी। मुफेमें जैसा गुण है वैसा ही खाद भी है। सार मनुष्यके लिये आवश्यक भले ही हो, पर स्वाद ही सबको पसन्द है। मैं नहीं चाहता कि लोग मुफको उपलच्य बनाकर आपसमें तर्क और वितण्डावाद करें। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि लोग मुफे पहचान लें अम-संकुल अपने प्रिय मानव जीवनको त्यागकर मैं किसी मासिक-पत्रके एक निर्मूल लेखकका आकार धारण करना नहीं चाहता। मैं दार्शनिक तत्त्व नहीं हूँ और न छपी हुई पुस्तक और

न तो तर्ककी सुयुक्ति श्रौर कुयुक्ति ही हूँ। मेरे मित्र, मेरे सम्बन्धी सुके जिस दृष्टिसे देखते हैं, जिस नामसे पुकरते हैं, में वही हूँ।

88

व्योम अब तक एक चौकीके सहारे बैठे हुए दूसरी चौकीपर पैर फैलाकर शान्त श्रौर गम्भोर भावसे विचार रहे थे । वह सहसा बोल उठे-क्या तर्क, क्या तत्त्व, सभाको चरम परिणति है, एक सिद्धान्तपर पहुँचना-उपसंहार तक अप्रसर होना, समाप्तिमें ही उनका गौरव है। परन्तु मनुष्यकी प्रकृति भिन्न प्रकारकी है। अम-बत्व, श्रसमाप्ति उसकी सर्व-प्रधान वास्तविकता है। श्रभिराम गतिसे अप्रसर होना ही उसकी प्रकृतिकी विशेषता है। किसकी सामर्थ्य है कि अमरत्वमें घटती-बढ़ती कर सके-गतिको संज्ञिप्त कर सके ? अच्छे-अच्छे चातुर्यपूर्ण शब्द यदि बिना प्रयासके मनुष्यकी जिह्वापर रख दियो जाएँ, तो ऐसा भ्रम होगा कि उसके मनमें चलच्छक्ति है ही नहीं - उसके विकासकी प्रगति जहाँ की तहाँ रुक गई है। चेष्टा, भ्रम, असम्पूर्णता और पुनरुक्ति यदापि सम्प्रति मनुष्यकी अल्पज्ञताकी द्योतक प्रतीत होती हैं, तशापि भविष्यमें मनुष्यकी सुन्दरता उन्हीं से प्रस्फुटित हो जाती है-वे ही मानव-सौन्दर्भ के प्रधान प्रमाण हैं। इनसे चिन्ता-जीवनकी एक गति निर्दिष्ट हो जाती है। मनुष्यके वार्तालाप तथा चरित्रके मीतर यदि कचे रंग अर्थात् असमाप्ति,कोमलता और दुर्वलता न रख छोड़ी जाय, तो वे अत्यन्त संक्षिप्त हो जायँगे, उनका पूर्ण विस्तार तथा विकास न हो सकेगा। उनकी वही श्रवस्था होगी, जो किसीकी बड़े नाटककी विषय-सूची ही बताकर बन्द कर देनेसे हो सकती है।

समीरने कहा—मनुष्यमें व्यक्त करनेकी शक्ति श्रत्यन्त श्रल्प है। इसलिये प्रकट करते समय उसे निर्देश करना पड़ता है— त्रपनी भाषामें भाव-भङ्गीका संयोग करना पड़ता है और अपने भावके साथ अपनी चिन्ताका समावेश करना पड़ता है। काठका रथ बना देनेसे रथ नहीं हो गया, बिल्क उसमें रथकी गित-शक्ति डालनी पड़ेगी। किसी मनुष्यको लाकर खड़ा कर दो और फोनो-प्राफ और हारमोनियमको तरह उससे दो-चार बानें कहला लो, उसीसे उसके मनुष्यत्वका परिचय नहीं मिल गया। इसके लिये उसमें मनुष्यके सभी गुण दिखलाने होंगे—उसे चलना-फिरना होगा, स्थान बदलना होगा और इस अभिप्रायसे कि उसका गौरव और महत्त्व अक्षुएण रहे, उसे अधूरा-असमाप्त हो रख छोड़ना होगा।

मैंने कहा—यही तो जरा टेढ़ी खीर है। बातको समाप्तकर समभाना पड़ेगा, अभी वह पूरी समभमें नहीं आयी। सभी तो होगा; परन्तु उसमें उद्यत भाव-भंगी कैसे दी जायगी?

स्रोतिस्वनीने कहा—इस विषयको लेकर साहित्यमें बहुत दिनों से वाद्-विवाद चला त्या रहा है। प्रश्न यह है, कि विषय अधिक महत्वपूर्ण है अथवा उसके प्रकट करनेकी मुद्रा—प्रस्तुत करनेका तरीका। मैंने इस विषयपर अनेकों बार विचार किया है, परन्तु किसी सन्तोषजनक सिद्धान्त पर नहीं पहुँच सकी। मेरी समभमें आता है; कि तर्ककी भोंकमें जिसे हम प्रधानता देते हैं, वहीं उस समयके लिये प्रधान हो जाता है।

व्योमने कड़ी वरगेकी श्रोर सिर उठाकर कहा—साहित्य विषय श्रेष्ठ है या उसकी मुद्रा; इस विषयपर विचार करनेके पहले मैं देखना चाहता हूं, कि कौन श्रिधक रहस्यमय है। विषय देह है श्रोर मुद्रा है जीवन। देहकी वर्त्तमानमें ही समाप्ति हो जाती है, परन्तु जीवन एक चक्रवल श्रसमाप्तिके रूपमें उसके साथ लगा है। जो उसे वृहत भविष्यत्की श्रोर खींचे लिये जा रहा है। जो जितना दिखलायी देता है, उसके सिवा श्रोर भी कितनी ही श्राशापूर्ण नयी-नयी सम्भावनायें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। जहां-तक तुम विषयके रूपमें प्रकट करते हो, वह तो जड़ देह मात्र है; वह एक सीमामें श्रावद्ध है श्रोर जितना तुमने श्रपनी भाव-भंगीके द्वारा उसमें संचारित कर दिया है, वही जीवन है, वही उसकी बुद्धिशक्ति श्रोर चलच्छिक्तिका द्योतक है।

समीरने कहा- साहित्य विषय ही पुराना हैं। पर वह आकार धारण कर नया हो जाया करता है।

स्रोतस्विनीने कहा—मेरी समभमें मनुष्यके विषयमें भी यही वात घटती है। कोई-कोई आदमी ऐसी मानसिक प्रकृति लेकर प्रकट होते हैं, कि उन्हें देखकर प्रतीत होता है कि वे पुरानी मावन प्रकृतिके विस्तारके नये आविष्कार करनेवाले हैं।

दीप्तिने कहा—मन और चरित्रकी यह आकृति ही हमारी प्रकृतिका एक नमूना है। इसके द्वारा हम एक दूसरे की जाँच-पड़ताल और जान-पहचान कर लेती हैं। मैं कभी-कभी सोचती हूं, कि हमारी शैली क्या ही विचित्र है। समालोचक लोग इसे प्राञ्जल कहते हैं पर वह भी ठीक नहीं।

समीरने कहा—परन्तु श्रोजस्वी तो जरूर हैं। तुमने जिस श्राकृतिकी बात कही है, श्रोर जो विशेष रूपसे हमारी ही श्रपनी है, मैं भी उसीकी बात कहता था। चिन्ताके साथ-साथ श्राकृतिकी श्रास्तित्व-रक्षा करनेका मैं श्रनुरोध कर रहा था।

दीप्तिने जरा हँस कर कहा—िकन्तु सभीकी आकृति समान नहीं है। इसिलये अनुरोध करनेके पहले ख़ब सोच-िवचार लेना चाहिये। किसी आकृतिसे मनुष्यका भाव परिस्फुट होता है और किसीसे छिप जाता है। हीरेकी ज्योति हीरेमें स्वतः प्रकाशित है, उसे प्रकट करनेके लिये हीरेको तोड़कर उसमेंसे ज्योति बाहर नहीं निकालना पड़ती। परन्तु तृण्में आग लगाकर जब जलाते हैं तभी उसकी उयोति प्रकट होती है। मुफ जैसे तुच्छ प्राण्योंके लिये यह आचेप और विलाप शोभा नहीं देता कि साहित्यमें हमारी आकृतिका अस्तित्व नहीं रह जाता। कोई कोई ऐसे होते हैं जिनका अस्तित्व, जिनकी प्रकृति और जिनका सर्वस्व हमारे लिये एक नयी शिचा—नये आनन्दका विषय प्रतीत होता है। उनको व्यक्त करनेके लिये उनके समस्त आकार-प्रकारको ज्योंका त्यों रख छोड़ना ही बहुत होता है। और कोई-कोई ऐसे भी होते हैं, जिनका छिलका निकालकर भीतरी अंश देखना पड़ता है, उनका गुहा बाहर निकालना पड़ता है। इसिलये उन्हें चाहिये, कि हमारे कृतज्ञ हों, क्योंकि कितने मनुष्य ऐसे हैं जो चरित्रका गुहा—उसका सार अंश प्रकट कर सकते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिनमें गुहा है?

समीरने हँसते हुए कहा—चमा करना, दीप्ति, स्वप्नमें भी यह विचार मेरे मनमें नहीं उठा है, कि मैं तृणके समान तुच्छ और दीन हूँ। अधिकन्तु, जब मैं अपने भीतर देखता हूँ, तो मालूम होता है, कि मेरा अन्तःकरण खानका हीरा है। इस समय मैं इसी आशामें बैठा हूँ, कि कोई परखनेवाला जौहरी मेरे अन्तःकरणको पहचान ले। क्रमशः जितने दिन बीतते जाते हैं, उतना ही मेरा विश्वास दृढ़ होता जाता है, कि पृथ्वी पर जितने जौहरोकी कमी है, उतनी जौहरकी नहीं। तरुणावस्थामें पृथ्वीपर मनुष्य दिखलायी ही नहीं पड़ता था, ऐसा मालूम होता था कि यथार्थ मनुष्य उपन्यास और महाकाव्योंमें ही स्थान बनाये हुए हैं, पृथ्वीपर सिर्फ एक मनुष्य अवशिष्ट है। अब देखता हूँ; कि बस्तियाँ मनुष्योंसे भरी हुई है। उन बस्तियोंमें घुसकर—मानव-हृदयकी भीड़में प्रवेश कर—उन्हें पहचान—खोजनेकी जरूरत है। यदि तुम मनुष्यके हृदयको टटोलकर देखो, तो देख पाओगे कि सभामें

जिनके मुखसे बात नहीं निकलती, वे यहाँ वाचाल हो गये हैं, लोक-समाजमें जो अनादत और उपेचित होते हैं, वहाँ उनका विशेष आदर और सम्मान किया जाता है। पृथ्वीपर जो लोगः अनावश्यक-व्यर्थ प्रतीत होते हैं, यहाँ उन्हीं लोगोंने अपने सरल प्रेम, अविश्राम सेवा, आत्मविस्पृति और आत्मविसर्जनके ऊपर ही पृथ्वी प्रतिष्ठित कर दी है। भीष्म, द्रोण, भीम, अर्जुन आदि तो महाकाव्यक नायक हैं, किन्तु हमारे छाटे-छोटे छरुचेत्रोंके भीतर भी उनके आत्मीय स्वजन वर्तमान हैं। उस आत्मीयता-सम्बन्धको व्यक्त करनेवाला क्या कोई नया दें पायन अवतीर्ण होगा ?

मैंने कहा—न होनेसे कुछ बनता-बिगड़ता नहीं। मनुष्य यदि एक दूसरेको न पहचानता तो परस्पर इतना प्यार कैसे कर सकता? एक युवक अपना जन्मस्थान और आत्मीय स्वजनोंको छोड़, दूर देशमें ५-१० रूपये वेतनपर किरानीका काम करता था। मैं ही उसका मालिक था पर इतना भी नहीं जानता था कि वह हमारे यहाँ नौकर है, कारण, वह बहुत हो साधारण आदमी था? एक दिन अकस्मात् उसे हैजा हुआ, अपने शयन-कत्तसे मैंने सुना, वह "चाची-चाची" कहकर कातर स्वरसे चिल्ला रहा था। उस समय सहसा उसका गौरवहीन क्षुद्र जीवन मेरे सामने कितना महान् प्रतीत हुआ, इसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता।

वह श्रज्ञात, श्रख्यात मूर्खे श्रादमी सारा दिन सिर फुकाये, बैठा हुश्रा कलम विसा करता था। क्या ही हीन जीवन उसका बीत रहा था। परन्तु उसे भी किसी विधवा चाचीने श्रपनी निःसन्तान परन्तु वात्सल्यपूर्ण स्नेहधारासे सींचकर पाला-पोसा था। सन्ध्या समय जब वह अका-माँदा श्रपने डेरेको लौट श्राकर श्रपने हाथों चूल्हा जलाता श्रीर रसोई करता, उस समय जब तक चावल फट-फट करके न सीजता, तब तक क्या वह दहकती

हुई अग्निशिखाकी ओर ताकता हुआ, उस सुदूर कुटीर निवासिनी स्नेहमयी, कल्याएमयी चाचीको नहीं याद करता थाँ? एक दिन उसकी नकलमें भूल हो गई, जोड़ नहीं मिला, उसके ऊपरी कर्म-चारीने उसे बहुत ही डाँटा-डपटा और अपमानित किया। क्या उस दिन सबेरे उसे चाचीकी पीड़ाकी खबर चिट्ठी द्वारा न मिली थी? इस नगएय आदमीके प्रतिदिनके कुशल समाचारको जाननेके लिये क्या उस स्नेहपरिपूर्ण पित्र-हृदया चाचीके हृदयमें कम उत्करठा होती थी? इस युवकके प्रवासके साथ क्या थोड़ी करुणा और कातरता भी?

सहसा उस रातको यह बुक्तती हुई प्रागिशिखा एक अमूल्य महिमासे मेरे सामने दीप्त हो उठी। मैं समभ गया, कि यदि इस नगएय मनुष्यको किसो तरह बचा सका, तो मैं एक बड़ा काम करने में समर्थ होऊँगा। मैंने निःसन्देह सारी रात जागकर उसकी सेवा-सुश्रूषा की, परन्तु चाचीकी सम्पत्तिको चाचीके यहाँ लौट न सका। मेरा वह मुहरिंर जाता रहा । भीष्म, द्रोर्ण, भी माजुन बहुत महान् पुरुष हैं, परन्तु इस मनुष्य का भी मूल्य कुछ कम नहीं है। उसका मुल्य किसो कविने अनुमान नहीं किया, किसी पाठकने स्वीकार नहीं किया है, इसलिये उसका कुछ मूल्य ही न हो, सो नहीं। एक प्राणीने उसके लिये ऋपना सर्वस्व न्यौद्यावर किया था। ख़ुराक पोशाक समेत उसे ८) रुपये मिलते थे। वह भी बारहो मास नहीं ? महत्व अपनी ज्योतिसे अपने आप प्रकाशित हो जाता है । परन्तु हमारे जैसे दीप्ति<sub>री</sub>न छोटे-छोटे मनुष्योंको बाहरी प्रेमकी रोशनीसे प्रकाशित होना पड़ता है। चाचीके प्रेमका दृष्टान्त लेकर हम देख सकते हैं कि मनुष्य कैसे प्रेमसे सहसा दीप्यमान हो जाता है। जहाँ श्रन्थकारमें कुछ भी नहीं देख पड़ता था, वहाँ प्रेमकी किरण पड़नेसे सहसा देखा गया हैं कि वह स्थान लोगोंसे भरा हुआ है।

स्नोतिस्वनी स्नेहिस्निग्ध मुस्कानसे बोली—तुम्हारे विदेशी मुहरिरकी बात तो मैंने पहले भी तुमसे सुनी थी। न जाने क्यों
उसकी बात सुनकर हमारा हिन्दुस्तानी बेहरा नीहर याद आ जाता
है। हाल ही में दो बचोंको छोड़कर उसकी स्त्री मर गयी है।
फिर भी वह काम करता है! दोपहरको बैठा-बैठा पंखा खींचता
है। पर अब उसका उत्साह भंग हो गया है। अब वह दुबला-पतला
और रोगी हो गया है। उसे देखकर मुमे बड़ी दया आती है, बड़ा
कष्ट होता है, परन्तु यह कष्ट सिर्फ उसके लिये मेरे मनमें नहीं
होता, वरन मानव-जातिके लिये होता है। मैं कितना ही अपने
मनको समकाती हूँ, पर वह मानव-समाजके कष्टको देखकर अभिभूत हो जाता है।

मैंने कहा—इसका एक कारण है। उस नौकरको जो कष्ट है, वही कष्ट मानव-समाजको है। सभी मनुष्य प्रेम करते हैं और विरह-विच्छेद तथा मृत्युसे दु:खित और पीड़ित होते हैं। तुम्हारे इस पंखा खींचनेवाले नौकरके आनन्दरहित विषण्ण मुखपर समस्त प्राणिमात्रका विषाद श्रंकित हो गया है।

स्रोतस्विनीने कहा—सिर्फ यही नहीं, मेरो समममें पृथ्वी पर जितना दुःख है, उतनी द्या नहीं। कितने दुःख ऐसे होते हैं, जहाँ मनुष्यकी सान्त्वना कुछ काम ही नहीं कर सकती और कितनी जगह अनावश्यक प्रेमकी अतिवृष्टि होती है। जब देखती हूँ कि मेरा नौकर धीरज धरकर चुपचाप पंखा मलता है, बच्चे फट्टे पर लोटते हैं और गिर पड़ने पर चिक्षाकर रो उठते हैं, तब पिता मुख फेरकर कारण जाननेकी चेष्टा करता है, परन्तु पंखा छोड़कर जानेका साहस नहीं करता। तब मुमे अनुभव होता है, कि मनुष्यके जीवनमें बहुत ही कम सुख बदा है। कुछ नहीं तो पेटकी चिन्ता ही उसे सदा सताया करती है।

जीवनमें चाहे जितनी बड़ी दुर्घटना ही क्यों न घट जाय, दो मुद्दी चावलके लिये उसे नियमित रूपसे काम करना ही पड़ेगा। कोई त्रुटि हो जाने पर कोई क्षमा नहीं करेगा। मैं जब सोचती हूँ, कि पृथ्वी पर ऐसे असंख्यों मनुष्य हैं, जिनके दुःख कष्ट श्रौर मनुष्यत्वको हम कुछ सममते ही नहीं—जानते ही नहीं, कि उन्हें भी दु:ख-कष्ट होता है, वे भी मनुष्य हैं, उनसे दिन-रात काम कराकर वेतन चुका देते हैं, उनके प्रति हम स्नेह, दया, सान्त्वना च्यौर श्रद्धा च्यादि कोई भी मानवी भाव नहीं दिखलाते; तब मुभे प्रतीत होता है, कि पृथ्वी सानों एकदम गाड़ श्रन्धकारसे ढकी हुई है, हमारी स्वार्थपूर्ण दृष्टि उसे देख हो नहीं सकती। किन्तु वास्तवमें उस अज्ञातनामा दीप्तिहीन देशके मनुष्य भी प्यार करते हैं और वह भी प्यारके योग्य हैं। मेरे मनमें त्राता है, कि जिस मनुष्यमें गौरव नहीं, जो एक त्रस्वच्छ श्राच्छादनमें ढका रहकर श्रपने श्रापको व्यक्त नहीं कर सकता, यहाँ तक कि, जो अपनेको भी नहीं पहचानता, गूँगे बहरेकी तरह श्राप सुख-दुःख भोगता रहता है; उसे मनुष्य कहकर परिचय देना-अपना आत्मीय समक्तकर महण करना, उसके ऊपर काव्य की रोशनी डालकर दीप्तिमान बनाना, आजकलके हमारे कवियोंका कर्त्तव्य है।

चितिने कहा—पुराने जमानेमें किसी समय सभी विषयोंमें प्रवलताका आदर अधिक था। उस समय मनुष्य समाज अनेक अंशोंमें असहाय और अरचित था। उस समय जिसमें प्रतिमा थी, शिक्त थी, वह समस्त संसार पर अधिकार जमा लेता था। इस समय सभ्यताके सुशासन और शृंखलाके कारण विक्ववायों, आपद-विपद दूर हो गई हैं और प्रवलता अधिक परिमाणमें घट गयी। इस समय शिक्त हीन लोग भी संसारके एक बड़े अंशके सामीदार हो गये हैं—इस समयके काव्य-

उपन्यासोंमें भी भीष्म, द्रोणको छोड़कर इन्हीं गूँगी-जातियोंकी भाषा श्रीर भावको कवियोंने प्रकट करना श्रारम्भ कर दिया है।

समीरने कहा—नवोदित साहित्य-सूर्य्यकी किरण पहले-पहल सबसे ऊँचे पर्वत शिखर पर ही पड़ी थी। श्रव क्रमशः नीचेकी डपत्यकाके भीतर छिटककर गरीब दीन-दुखियोंकी कुटियोंको भी प्रकाशित कर रही है।

## पाँचवीं बैठक

भिष्याहका समय है और नदीका किनारा। में देहातके एक एकतल्ले मकानके एक निर्जन कमरे में बैठा हुआ हूँ। छिपकली घरके कोनेमें टिक-टिक कर रही है। दीवारमें खुदे हुए पंखेके छेदमें एक गौरैया घोंसला बनानके लिये बाहरसे घास-पात बटार कर ले आती है और कच-मच करती हुई बड़ी फुर्तीसे उसे सजाती है। नदीमें नौका बही चली जा रही है। ऊँची करारकी आड़में, नीलकाशके भीतर, उसका मस्तूल और खुली पालका कुछ घंश दिखलाई पड़ रहा है, वायु शीतल और किन्ध है और आकाश स्वच्छ तथा परिमल। दूसरे किनारे की सुदूर रेखासे लेकर मेरे बरामदेके सामनेके घिरे बगीचे तकका मनोहारी दृश्य उज्ज्वल सूर्यालोकमें एक विचित्र चित्रपटके समान भासता है। क्या ही सुखमय जीवन है। माँकी गोदमें बचा जैसे एक प्रकारकी उष्णता, एक प्रकारका आराम तथा एक प्रकारका सनेह-स्पर्श अनुभव करता है, वैसे ही इस प्राचीन प्रकृतिकी गोदमें बैठकर मैं एक प्रकारका स्नेहपूर्ण, जीवनपूर्ण, आदरपूर्ण कोमल

**खताप अपनी चारों ओर अनुभव कर रहा हूँ। इस** प्रकारका जीवन व्यतीत करनेमें हर्ज ही क्या है ? क्यों न मैं इसी तरह प्रकृतिकी गोदमें खेलता रहूँ ! कागज-कलम लेकर बैठनेके लिये कौन मुमे उकसा रहा है ? किस विषयमें मेरा क्या मत है, किसे में पसन्द करता हूँ और किसे नहीं, इस बातको लेकर एका-एक घूम-धाम और समारोहके साथ कमर कसकर लड़नेकी क्या त्रावश्यकता है ? यह देखो, मैदानके भीतर कहीं कुछ न था, एकाएक एक ववंडर आया और कुछ धूल-पत्तोंको घुमा-घुमा कर उड़ाता-पड़ाता हुआ क्या ही चमत्कार दिखा गया! वह अपने पैरोंकी अंगुलियों पर क्या ही विचित्र अंगभगीके साथ तन-कर आकाशकी स्रोर घूमता हुस्रा कुछ चएा खड़ा हो फिर मटपट कूड़ा-करकट और राख-पातकों उड़ा-पड़ाकर न जाने किस देशको जां लगा। उसमें रखा ही क्या था ? थोड़ो-सी राख-पात श्रौर धूल-बाल्। जिसे उसने चुराँकर एकत्र कर लिया था। इन्हींको लेकर वह बड़े हाव-भाव त्र्यौर बनठनके साथ नाच-कुद रहा था। इसी प्रकार निर्जन प्रान्तमें वह चारों त्रार घूमा-फिरा करता है। उसका न कोई उद्देश्य है और न कोई दर्शक। न उसका कोई मत है और न तत्त्व ! उसे न कोई समाज है श्रोर न इतिहासके सम्बन्धमें कोई विशेष श्रमिज्ञता। पृथ्वी पर जो चीजें सबसे अधिक अनावश्यक हैं, जिन्हें सभी लोगोंने व्यर्थ समम्कर कूड़ा-करकटमें फेंक दिया है, उन्हींको एक हवाके भोंकेसे सजग कर ज्ञाप-भरके लिये यह जीवित, जागृत और सुन्दर बना देता है।

मेरा जीवन भी क्या ही सरल श्रीर मधुर होता, यदि मैं भी इसी प्रकार इधर-उधरकी चीजोंको फुत्कारसे उड़ा-पड़ाकर एक जैसी तैसी इमारत खड़ी करके जीवनका लट्टू नचाता हुश्रा इस संसारका खेल-स्वांग करता ! मैं अपनेको धन्य मानता, यदि मैं भी हँसी-खेलमें सृष्टि करता और तुरत ही उसे फूँ ककर उड़ा देता ! चिन्ता-हीन, चेष्टाहीन एवं लच्यहीन जीवन बिताता । इस विस्तृत प्रान्तर, अनावृत आकाश और परिख्याप्त सूर्यालोकमें एक मात्र चिरन्तन आनन्दमय सौन्दर्यका आवेग-मात्र जीवनका बवंडर उठाता और सुद्धी-सुद्धी-भर धूल हाथमें लेकर इन्द्रजाल निर्माण करता । क्या ही सरल, क्या ही मधुर जीवन होता ! यही होता सुग्ध-हृदयका उदार उल्लास ।

ऐसा होनेसे तो कोई बात ही न भी। किन्तु खड़े-खड़े पसीना बहाकर पत्थरके ऊपर पत्थर लादते जानेसे मठोंका स्तूप कुछ ऊँचा होनेके सिवा उनसे कोई विशेष उपकार नहीं होता। उस स्तूपमें न गित न प्रीति और न प्राण हैं। उससे केवल एक स्थूल कीर्ति प्राप्त होती है। कोई उसको आश्चर्य-चिकत होकर देखता है, कोई पैरोंसे ठुकराता है—उसकी योग्यता भले ही कुछ न हो।

परन्तु इच्छा रहते हुए भी इस कार्यसे विरत होना कठिन है। सभ्यताके अनुरोधसे मनुष्यने मन नामक अपने शरीरके एक निमृत श्रंशको बेहद बढ़ावा देकर आकाश पर चढ़ा दिया है। इस समय यदि वह उस मनसे पिएड छुड़ाना चाहता है, तो भी वह उसे नहीं छोड़ता।

लिखते-लिखते मैंने सिर उठाकर बाहरकी श्रोर देखा—एक श्रादमी धूपके कारण सिरपर चहर डाले, दाहिने हाथमें पलाशके पत्तेपर थोड़ा मक्खन लिये हुए, रसोई-घरकी श्रोर जा रहा था। वह मेरा नौकर है, नाम है—नारायण सिंह। खूब हट्टा-कट्टा जवान है, चिन्ता तो उसे छू-तक नहीं गई है। जब देखो, बब हँसता हुश्रा। उसकी प्रकृति ठीक वैसी ही है, जैसी फलसे लदे-भरे उत्तम खाद्य पाये हुए कटहलके पेड़की होती है। ऐसे ही

लोग वहिंप्रकृतिसे जल्दी हिल-मिल जाते हैं—इन्होंके साथ उसकी पटती है। प्रकृति और इनके बीच बहुत बड़ा व्यवधान नहीं है। इस जीवधात्री शस्यशालिनी विशाल वसुन्धरासे सटकर बैठे हुए ये आरामसे जीवन बिता रहे हैं। इनका अपने अन्तःकरएके साथ कोई मत-भेद और भगड़ा-तकरार नहीं हैं। वह वृत्त-जैसे जड़से पत्ते तक अपनी विशेषता लिये वर्त्तमान हैं—अधिक कुछ प्राप्त करनेके लिये वह सरपची नहीं करता—वैसे ही मेरा हष्ट-पुष्ट नारायण सिंह भी अद्योपान्त अविकल नारायण सिंह है; उसमें कुछ भो विकार नहीं हुआ है।

यदि कोई कोतुक-प्रिय देवता धृष्टता कर उस कटहलकी जड़के भीतर एक बून्द 'मन' को छोड़ देवे, तो महा अनर्थ हो जाए। उस सरस श्यामल सुचार-जीवनमें एक विचित्र आन्दोलन और परिवर्त्तन त्रारम्भ हो जाय! जब चिन्ताके कारण उसकी चिकनी श्रौर हरी पात्तयाँ सूखकर पीली पड़ जाएँ श्रौर जड़से लेकर डाली-तकमें बूढ़ेक ललाटका तरह मुरिया पड़ जाएँ, तब कितने ही वसंत श्राते-जाते रहें, उसके सर्वोङ्ग फिर पहलक समान पुलकित नहीं हो सकते, तब उसमें पुष्प श्रीर पल्लव नहीं ला सकते, गोल-गोल गुच्छ के गुच्छ फलोंके बोमासे उसकी डालियाँ नहीं टूट सकती। तब वह सारा दिन एक पैरपर खड़ा रहकर सिर्फ यही सोचता रहेगा कि ईश्वरने सुकपर पत्तियोंका इतना बड़ा भार क्यों लाद दिया ? मुक्ते पर क्यों न दिया ? यद्यपि खूब तनकर ऊँचा होकर खड़ा हूँ, तथापि ईश्वरकी शोभामयी प्रकृतिका निरीच्या कर यथेष्ट त्रानन्द नहीं प्राप्त कर सकता। यदि पर होते, तो उड़-उड़कर उसकी महामहिम प्रकृति-पुञ्जका अवलोकन करता-देखता कि इस दिगन्त के बाद भी कुछ है-देवता या आकाशके तारे जिस वृज्ञ-की शाखामें खिले हुए हैं, उसको किस उपायसे पकड़ा जा सकता

है। मैं कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा—यह वात जब तक स्थिर नहीं हो जाती, तब तक पत्ते गिराकर, डाल खुखाकर पत्थरकी तरह ध्यानमें निमग्न रहूँगा। मेरा अस्तित्व है या नहीं अथवा है मो और नहीं भी है—जब तक इन प्रश्नोंकी यथार्थ मीमांसा नहीं हो जाती, तब तक मुमे सुख एवं शान्ति नहीं। दीर्घ वर्षा-ऋतुके बाद जिस दिन प्रातःकाल पहले-पहल सूर्य निकलता है, उस दिन मेरी प्रत्येक शिरामें कैसी बिजली दौड़ जाती है—केसी पुलकावली हो आती है, उसे व्यक्त करनेकी शक्ति मुममें नहीं है। शीत-कालके अन्तमें, फाल्गुनके बीच, जिस दिन सहसा सन्ध्याके समय दिल्गी हवाका एक मोंका बहता है, उस दिन इच्छा होती है—क्या इच्छा होती है, कोई बता सकता है?

हाय! श्रव कटहलकी क्या ही शोचनीय श्रवस्था है। श्रव उसमें न फूल फूलेंगे और न फल लगेंगे। जैसा पहले था, उससे श्रच्छा होनेकी उसने चेष्टा की भी—उन्नित करनेको पैर बढ़ाया था, पर इधरका हुश्रा न उधरका। श्रन्तमें एक दिन सहसा श्रन्तवेंदना से मर्माहत होकर उबल पड़ा—उसके श्रंग-प्रत्यंगमें विद्रोह-शिखा प्रज्वलित हो उठी। वह किसी सामयिक-पत्रमें लेख लिखने बैठा। समालोचना, जंगली समाजके सम्बन्धमें श्रसामयिक तत्त्वोपदेश इत्यादि भावोद्गार निकलने लगे। उसके भीतर न तो श्रव पल्लवों की खड़खड़ाहट रही, न पहलेकी छाया श्रौर न सर्वाङ्ग व्याप्त सरस सम्पूर्णता ही श्रव शेष रह गयी है।

यदि कोई भयंकर शैतान, सांपकी तरह छिपे-छिपे मिट्टीके भीतर पैठ जाय श्रीर हजारों टेढ़ी-मेढ़ी जिड़यों श्रीर बूटियोंके भीतर 'मन' को डाल दे, तो संसारके समस्त तरु-लता रूण्गुल्म एकदम सूख जाएँ। संसार छायाहीन मरुभूमिमें परिण्त हो जाय। संसारकी सुख-शान्ति चिर-कालके लिये श्रन्तिहित हो

जाय। यह श्रच्छा ही है कि बगीचेमें गाते हुए पित्तयों के गानका कोई श्रथ नहीं लगा सकता श्रीर श्रज्ञरहीन हरित-पत्रों के बदले डालीमें सूखे सफेद रंगके मासिक-पत्र, संवाद-पत्र श्रीर विज्ञापन लटकते हुए नहीं दिखलाई देते!

यह भी श्रच्छा ही है कि वृत्तके भीतर चिन्ताशीलता नहीं है। धत्राका पौधा कामिनी-कुसुमकी समालोचना कर यह नहीं कहने जाता कि तुम्हारे फूलमें कोमलता है, परन्तु तेजस्विता नहीं है। वेर कटहलको नहीं कहने जाता कि तुम श्रपनेको बड़ा सममकर गर्व श्रनुभव करते हो, पर मैं तुम्हारी श्रपेक्षा कुम्हड़ेको बहुत ऊँचा श्रासन देता हूँ। कदली नहीं कहती कि मैं कम मूल्यमें सबसे बड़ा पत्ता देती हूँ। श्रदबी उसकी प्रतियोगिता करके उसकी श्रपेक्षा कम दाममें बड़ा पत्ता नहीं वेचती।

तर्क-ताड़ित, चिन्ता-तापित, वक्तृता-श्रान्त मनुष्य उदार उन्मुक्त आकाशके चिन्ता-रेखाहीन ज्योतिर्मय प्रशस्त ललाटको देखने और अरण्यकी भाषाहीन मर्मरध्विन तथा तरंगका अर्थहीन कल-कल शब्द सुनने और इस मनोविहीन अगाध प्रशान्त प्रकृतिके भीतर सान करनेके कारण किञ्चित्त सिग्ध और संयत रहता है। इसी छोटी-सी मनकी चिनगारीको बुमानेके लिये इस अनन्त विस्तीर्ण अनन्तसमुद्रकी प्रशान्त जलराशिकी आवश्यकता होती है।

श्रमल बात तो मैंने पहले ही कह दी है कि हमारे मनने अभ्यान्तरिक सामञ्जस्यको नष्ट-श्रष्ट करके वृहद्गकार धारण कर लिया है। उसे श्रब रहनेकी जगह ही नहीं मिलती। खाने-पीने, जीवन धारण करने तथा सुख श्रीर स्वच्छन्द्तासे रहनेके लिये जितने बड़े मनकी श्रावश्यकता है, उससे वह कहीं वृहद्गकार हो गया है। इसलिये प्रयोजनीय सभी कामोंको पूरा करके देखते हैं, तो हमारे चारों श्रीर बहुत-सा मन वचा रहता है। फलत:

निष्कर्मा होकर बैठ-बैठे वह डायरी लिखता है, तर्क करता है, संवाद-पत्रोंमें लेख मेजता है। सहजको कठिन और सरलको जिटल बना डालता है। समम्भनेको और, समम्भ बैठता है और इससे वह एक ऐसा आन्त मत खड़ा करता है, जो कभी समममें आ ही न सके। ऐसे ही जिटल प्रश्लोंके पीछे पड़कर संसारके सभी काम-काज वह छोड़ देता है। यहाँ तक कि इसकी अपेचा भा अनेकों बड़े-बड़े अनर्भ करने लग जाता है।

किन्तु मेरे इस अनितसभ्य नारायण सिंहका मन उसके शरीर के मापका है। उसकी आवश्यकताके साथ उसका मन विल्कुल 'फिट' हो जाता है। उसका मन उसके जीवनको सर्दी-गर्मी, रोग-शोक, बीमारी और लज्जाले बचाता है और उनचासों पवनके मँकोरस उसे हर घड़ी उड़ाता नहीं रहता। यह मैं नहीं कह सकता कि एकाध बटनके छेदसे होकर, जुकछिपकर हवा उसके भीतर प्रवेश ही नहीं करती और उसके मनको कुछ भी स्कीत नहीं कर डालती। मनका इतना स्पन्दन और इतनी चंचलता जीवन-के स्वास्थ्यके लियो अत्यन्त आवश्यक है।

## ब्रठवीं बैठक

दिनि कहा—सच पूछो तो, आजकल तुम लोगोंने प्रकृतिके स्तवके विषयमें बहुत ज्यादती कर दी है।

मैंने कहा—देवि! और किसीका स्तव क्या तुम्हें अच्छाः नहीं लगता ?

दीप्तिने कहा—जब में स्तवके सिवा और कुछ नहीं पाती, तबः स्तवका अपन्यय मुमसे देखा नहीं जाता। समीरने अत्यन्त विनम्न और मधुर भावसे मुसकुराकर कहा— भगवित, प्रकृतिके स्तव और तुम लोगोंके स्तवमें श्रिधिक अन्तर नहीं है। तुमने शायद ध्यान देकर देखा होगा कि जो लोग प्रकृति-स्तवके गान लिखा करते हैं, उनमें अधिकांश तुम्हारे ही मन्दिरके पुजारी हैं।

दीप्तिने ऋभिमानके साथ कहा—ऋर्थात् जो लोग जड़की उपासना करते हैं, वे ही हमारे भक्त हैं ?

समीरने कहा—मेरे कथनका तुमने अत्यन्त भ्रमात्मक अर्थ लगा लिया है, इसलिये मुफे कैफियत देनी होगी। हमारी भूत-सभाके वर्त्तमान सभापति श्रद्धास्पद श्रोयुक्त भूतनाथ बाबूने अपनी डायरीमें 'मन' नामक किसी उद्दर्ख प्रकृतिके जीवकी बात लिखी है। उस लेखको आप लोगोंने पढ़ा होगा। उसके नीचे ही मैने दो-चार बातें लिखी हैं, यदि आप लोग आज्ञा दें तो पढ़ सुनाऊँ।

चितिने हाथ जोड़कर कहा—देखो भाई समीर, लेखक और पाठकके बीच जो सम्बन्ध होता है, वही वास्तविक सम्बन्ध है। यिद तुम अपनी इच्छाके अनुसार लिखो, मैं अपनी इच्छाके अनुसार पहूँ, तब कोई बात ही नहीं रह जाती—जैसे मियानके साथ तलवार मिल जाती है, वैसे ही तुम्हारा हमारा मत मिल गया। किन्तु तलवार यदि किसी दूसरे श्राह्य-चम्मे निर्मित वस्तुमें, जो उसे प्रह्मा करना नहीं चाहता, उसी प्रकारका गम्भीर आत्मीय सम्बन्ध खापित करने की चेष्टा करे, तो उसका वह सम्मन्ध उतना स्वाभाविक और सुसम्पन्न नहीं होगा। लेखन और श्रोता का सम्बन्ध भी उसी प्रकार अस्वाभाविक है। ब्रह्मसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे पापोंका चाहे वह कैसा ही दण्ड दे, परन्तु जन्मान्तरमें मुमे डाक्टरका घोड़ा, शराबीकी स्त्री श्रोर प्रबन्ध-लेखक का बन्धु बना कर न भेजे।

व्योमने परिहासच्छलसे कहा—एक तो बन्धु शब्दका ऋर्थ ही बन्धन है, उसके ऊपर यदि प्रवन्ध-बन्धनकी रस्सी गलेमें लटका दी जाय तो ''गण्डस्योपरि विस्फोटक" की श्रवस्था हो जाय।

दीप्तिने कहा—आपके परिहासको सममनेकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये मुक्ते दो वर्षका समय दीजिये, जिससे मैं पाणिनी, अमरकोष और धातुपाठपर पूरा अधिकार प्राप्त कर लूँ।

सुनकर व्योमको बहुत हँसी आयी। हँसते हुए बोले-पुमने क्या ही मार्केको बात कही है! सुमे एक कहानी याद आ गयी।

स्रोतिस्विनीने कहा—क्या तुम लोगोंका मतलब समीरके लेख को सुनने देनेका नहीं है ! समीर, तुम पड़ो, इनकी बातों पर ध्यान न दो ।

स्रोतिस्त्रिमीकी त्राज्ञापर ऋव किसीने त्रापित न उठायी। यहाँ तक कि स्वयं क्षितिने ताखपरसे डायरी की कापी लाकर रख दी . त्रोर शान्त गम्भीर भावसे सुननेके लिए बैठ गये।

समीर पढ़ने लगे—मनुष्यको बाध्य होकर पढ़-पढ़पर मनकी सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए अन्त:करणमें हम सिर्फ उसीको देख पाते हैं। मन हमारा बहुत ही उपकार करता है, परन्तु उसका स्वभाव ही ऐसा है, कि वह हमारे साथ कभी भी अच्छी तरह हिल मिल नहीं सकता। सदा ही मंभलाया करता है—उपदेश करने आता है, सलाह देता है, सभी कामोंमें ही हस्तचेप करना चाहता है ऐसा प्रतीत होता है, कि वह पराया है और किसी प्रकार घरका आदमी हो गया है उसका त्याग करना भी कठिन है और उसे प्यार करना भी दुस्साध्य है।

वह मानो हिस्दुस्तानियोंके देशमें अंग्रेज सरकारकी भांति हो रहा है। हमारी प्रकृति सीधी-साधी स्वदेशी है और उसका कानून विदेशियोंकी तरह जटिल और दुर्वोध्य है। वह उपकार करता है पर श्रात्मीय नहीं समभता। वह भी हमें नहीं समभता श्रीर न हम ही उसे समभते हैं। हममें जो कुछ स्वाभाविक सहज शांक्तयाँ थीं, उन्हेंभी उसने श्रपनी शिक्षा द्वारा नष्ट कर दिया है। इस समय उठते-बैठते उसकी सहायता लिए बिना हमारा काम नहीं चलता।

अंग्रेजोंके साथ हमारे मनका और भी कई वातोंमें मिलान है। इतने दिनसे वह हमारे भीतर वास कर रहा है, पर तो भी वह वहांका बाशिन्दा नहीं हुआ तो भी सदा उड़-उड़कर फिरता रहता है। मानो कोई अवसर, कोई सुयोग पातेही, महासमुद्रके उस-पार अपनी जन्मभूमिमें निकल भागनेकी चेष्टा करेगा। उसकी सबसे बड़ी विचित्र समानता यह है, कि तुम जितना ही उसके सामने नरम होगे, मुकोगे, जितना ही तुम "जी हुजूर" खुदाबन्द कह-कहकर हाथ जोड़ोगे, उतना ही उसका प्रताप बढ़ता जायगा। और यदि तुम भट हाथकी आस्तीन समेट कर गुस्सा उठाओ, ईसाई धर्मकी आज्ञाकी अवहेलनाकर थप्पड़के बदले थप्पड़ लगाओ तो वह नरम हो जायगा।।

मनके साथ हमारी इतनी घृणा और शत्रुता है, कि जिस काममें उसका जितना ही कम हाथ होगा, हम उसका उतना ही आदर-सम्मान और प्रशंसा कर देंगे। नीति शाखोंने हठकारिताकी निन्दा की है सही, पर वास्तवमें उसके प्रति हमारा आन्तरिक अनुराग है। जो आदमी बहुत विचार पूर्वक, आगे-पीछे सोचकर, बहुत सावधानीसे काम करता है, उसे हम पसन्द नहीं करते परन्तु जो आदमी सर्वदा निश्चिन्त रहता है—बिना सोचे-सममे, बिना हिचिकचाहटमें वे लगामकी बातें बक डालता है, अनायास बेरोक पाप कर बैठता है, उसे सभी पसन्द करते हैं। जो आदमी भविष्यको आर दृष्टि रखकर सावधानीसे अर्थ संचय करता है, उधारकी जरूरत होनेपर लोग उसके पास जाते हैं और मन ही थाँच सदस्य ६२

मन उसकी निन्दा करते हैं, परन्तु जो मूर्ख अपने और अपने परिवारके भविष्यकी ओर न देखकर, उनके हिताहित पर ध्यान न देकर जो उपार्जन करता है, उसे तुरत दोनों हाथ खोलकर खर्च कर डालता है, लोग उसे बुलाकर कर्ज देते हैं और बहुत समय पानेकी आशा छोड़ कर देते हैं। बहुत बार बिचारहीनता अर्थात् मनोविहीनताको ही हम उदारता कहते हैं और जो मनस्वी हिता-हित ज्ञानकी अभिज्ञताके अनुसार, युक्तिका दीपक हाथमें लेकर, अत्यन्त कठिन संकल्पके साथ, नियमकी पगडंडी पर चलता है, उसे लोग कृपण, हिसाबी, विषयी, संकीर्ण-हृदयी इत्यादि अपवादसूचक नामोंसे पुकारा करते हैं।

जिस वस्तुको देखकर मनका अस्तित्व हम भूल जाते हैं, उसीको हम मनोहर कहते हैं। मनके बोमको जिस अवस्थामें हम अनुभव नहीं करते, उसीको कहते हैं—आनन्द। नशा खाकर पशु बन जाना—अपने हाथों अपने पैरोंमें कुल्हाड़ी मारना हमें स्वीकार है, शराबी बनकर जेल जाना स्वीकार है, उससे हमें आनन्द होता है। एक क्षणके लिए मनके प्रभुत्वसे निकल भागनेके लिए हम सब कुछ करनेको तैयार हैं। मन यदि वास्तवमें हमारा आत्मीय होता, यदि वह हमारे साथ आत्मीयताका व्यवहार करता, तो ऐसे उपकारी व्यक्तिके प्रति हम इतनी कृतव्नता करने क्यों जाते, उसका अस्नित्व लोप करने ही पर उताक क्यों हो जाते ?

बुद्धिकी अपेत्ता प्रतिभाको ही हम ऊँचा स्थान क्यों देते हैं? बुद्धि प्रतिदिन, प्रति मुहूर्त्त हमारे सैकड़ों कामोंमें अन्याय करती है, उसके बिना हमारा जीवन-धारण करना कठिन हो जाता है और प्रतिभा कभी-कभी हमारे किसी काम आती है और अधिक समय उससे हमें कोई उपकार हो नहीं मिलता, परन्तु बुद्धिका सम्बन्ध मनसे है, उसे कद्मके बाद कद्म, फूक-फूक और गिन- गिनकर रखने पड़ते हैं, श्रीर प्रतिभा मनकी नियमावलीके श्रनु-सार न चलकर हवाकी तरह श्राती है श्रीर चली जाती है, किसी श्राह्वान श्रीर निषेधकी श्रपेचा नहीं करती।

प्रकृतिके भीतर मन नहीं है, इसलिये प्रकृति हमारे निकट इतनी सुन्दर—इतनी मनोहर प्रतीत होती है। प्रकृतिमें एकके भीतर दूसरी कोई चीज नहीं है। हाथीके कंवे पर बेंठे हुए महाबतकी तरह अपनी इच्छाका दास बनाने वाली कोई चीज प्रकृतिमें नहीं है। मिट्टीसे लेकर इस ज्योतिमेय आकाश तकको प्रकृतिकी विशाल गृहस्थलीमें कोई परदेशी दुष्ट वालक प्रवेश करके दुष्टता नहीं करने पाता।

वह अकेली, अखरड, सम्पूर्ण, निश्चिन्त और निरुद्धिप्र है। उसके असीम नील ललाट पर बुद्धिकी रेखा तक भी नहीं है। केवल प्रतिभाकी ज्योति सदैव देदीण्यमान हो रही है। जैसे अना-यास एक सवांक्ष सुन्दरी पुष्प मंजरी विकसित होती है, वैसे ही एक प्रचएड मंभावात उसकी अवहेलना करके—घोखा देकर उसे सुख-स्वप्रकी तरह तोड़-मरोड़ कर चला जाता है। सभी मानों अपने आप स्ववेच्छापूर्वक हो रहा है, उसमें चेष्टा और प्रयासका स्थान नहीं। वह इच्छा कभी आदर करती है, कभी आधात करती है, कभी प्रियतमा अपसराकी तरह गान करती है तो कभी ख्रुधित राज्यीकी तरह गर्जन करती है।

चिन्ता—पीड़ित संशयपन मनुष्योंमें यह द्विधा-रहित अव्या-विस्थित इच्छा शक्ति एक बहुत ही बड़ा आकर्षण रहता है राज-भक्ति, प्रभुभक्ति आदि इसके दृष्टान्त हैं। जहाँ राजा, प्रजाका प्राण् इच्छापूर्वक ले और अपना दे भी सकता है, उस राज्यमें राजाके लिये जितने मनुष्योंने प्राण् दिये हैं और देते हैं, उस प्रकार आज कलके नियम-पाश-बद्ध राजाओं के लिये जान देनेमें स्वेच्छापूर्वक प्रजा अपसर नहीं होती। जो लोग मनुष्य-जातिके नेता होकर अवतीर्ण होते हैं, उनका मन दिखलाई नहीं देता। वह लोग क्यों, क्या सोचकर, किस विचारके अनुसार, कौन काम करते हैं; यह एकाएक उनके कामों से समफ्रमें नहीं आता। तथापि लोग अपनी संशय तिमिराच्छन छोटी गुफासे बाहर निकलकर पतंगकी तरह उनकी महत्व शिखा पर कूदकर अपना प्राण देते हैं अर्थात् उन महात्माओं के सिद्धान्तों को बिना सममे-चूमे प्रहणकर अपनी चिन्ता-शक्तिको कुचल डालते हैं—तब न इधरके होते हैं और न उधरके।

स्त्री भी प्रकृतिके समान ही है। मनके बीचमें आधार उसके दो दुकड़े नहीं कर दिये हैं। पुष्पकी तरह आदिसे अन्त तक वह एक रूप है। इसिलिये उसकी गित और आचार-व्यवहारमें ऐसी सम्पूर्णता है। इसिलिये संशयाच्छन्न पुरुषोंके लिये स्त्रियां 'मरण् ध्रु वं' प्रतीत होती हैं।

प्रकृतिकी तरह रमणीमें भी केवल इच्छा-शक्ति है। उसके भीतर युक्ति, तर्क, विचार, आलोचना कुछ भी नहीं है। कभी वह दोनों हाथोंसे अन्न दान करती है और कभी प्रलय-मूर्तिकी तरह संहार करती है। भक्त लोग हाथ जोड़कर कहते हैं—तुम्हीं इच्छामयी, तुम्हीं प्रकृति, तुम्हीं सब कुछ हो।

समीर दम लेनेके लिये जरा रुके ही थे कि दीप्तिने गम्भीर भावसे कहा—वाह! खूव किया, कमाल किया। परन्तु कसम खाकर कहता हूं कि एक शब्द भी मैंने सममा नहीं, मैं सममता हूँ, तुम जिसे मन श्रीर बुद्धि कहते हो, प्रकृतिके समान सुममें भी उनका श्रभाव है; परन्तु मेरी तो किसीने भी प्रशंसा नहीं की। तुममें प्रतिभा विद्यमान है श्रीर सुममें श्राकर्षण-शक्ति है। इसका भी तो मैंने कभी कोई प्रत्यन्त प्रमाण नहीं पाया है। दीप्तिने समीरसे कहा—तुम तो मुसलमानोंकी तरह बातें करते हो। उन्हीं के शास्त्रोंमें लिखा है कि स्त्रियोंमें आत्मा नहीं है।

स्रोतिस्वनी चिन्तान्वित होकरबोली—मत श्रौर बुद्धिको यिद् तुमलोग एक ही श्रर्थमें व्यवहार करो श्रौर यह कहो कि हम उसी-से वंचित हैं, तो तुम्हारे साथ मेरा मत मिलनेका नहीं।

समीरने कहा—भैंने जो बात श्रभी कही है, उसपर पूरी तरहसे तर्क नहीं किया जा सकता। पहले वर्षमें गङ्गाकी बाढ़ बालूकी जो दीवार बना गई भी, उसपर पहले इतनी बालू थी कि हलसे जोतना कठिन भा, परन्तु पीछे, ज्यों-ज्यों वर्षा होती गई, उस पर मिट्टी श्रौर वह दीवार जोतने लायक हुई। उसी प्रकार भैंने भी श्रपनी बातचीतके धारा-प्रवाहमें—सिलिसलेमें एक ऐसी बात खड़ी कर दी है। हो सकता है, कि दूसरी बाढ़में वह हट जाय श्रौर यह भी हो सकता है, कि फिरसे लगातार उस पर मिट्टी पड़ती जाय श्रौर वह उर्वरा हो जाय। चाहे कुछ भी हो, पहले श्रसामोकी सभी बातें सुन ली जायें, तब उसका विचार हो।

मनुष्यके अन्तःकरण्में दो विभाग होते हैं —एक भाग अचेतन, वृहत्, गुप्त और निश्चेष्ट होता है और दूसरा सचेतन सिक्रय, चक्रल और परिवर्त्तनशील होता है। जैसे महादेश और महासमुद्र। समुद्र चक्रल भावसे जो कुछ जाता है, उसे त्याग देता है और वही गुप्त पृथ्वीतलमें एकत्र होकर दृढ़ और निश्चल आकार धारण करता जाता है। इसी प्रकार हमारी चेतना प्रतिदिन जो कुछ लाती है, उसे फेंक देती है और वही संस्कार, स्पृति, अभ्यास आदिके आकारमें किसी गृढ़ आधारका अवलम्बन करके अचेतन रूपमें राशिकृत होते जाते हैं। वह हमारे जीवन और चरित्रकी स्थायी भित्ती है—आधार है। तह-पर-तह खोलकर कोई देखने

नहीं जाता। ऊपरसे जो कुछ दिखलाई पड़ता है अभवा आकस्मिक भूकम्पोंसे जो गुप्त अंश बाहर निकल पड़ता है, उसीको हम देख पाते हैं।

इस महादेशमें ही शस्य फूल, फल, सौन्दर्भ और जीवन सहज ही उद्भिन्न—उद्गासित हो उठता है। यह देखनेमें श्थिर एवं निष्क्रिय प्रतीत होता है, किन्तु इसके भीतर एक सहज निपुणता—एक गृढ़ जीवनी-शिक्त, गुप्त भावसे काम कर रही है। समुद्र गोल और सम्पूर्ण हो जाता है। उसमें उत्तरोत्तर जितना ही पद और तान तोड़ते जाओ, पर सममें (ताल) आकर सभी एक गोल और पूर्ण रेखाके द्वारा घिर जाता है। बीचमें एक स्थिर केन्द्रको अवलम्बन करके वृत्त अपनी परिधिको बढ़ाये जाता है। इसिलये आस-पास जितनी चीजें होती हैं, उन सभीको वह बड़ी निपुणताके साभ अपने भीतर खींच लेता है।

यह केन्द्र—जितनी मैंने बात कही है; बुद्धि नहीं है। यह एक स्वामाविक आकर्षण-शक्ति है। यह एक ऐक्य बिन्दु है। मन नामक पदार्थ ज्योंही इसके भीतर आकर फॉकता है, त्योंही यह सुन्दर ऐक्य छिन्न-विच्छिन्न होकर सैकड़ोंमें बँट जाता है।

व्योम अधीर होकर एकाएक बोल उठे—तुम जिसे ऐक्य कहते हो, उसीको मैं आत्मा कहता हूँ। उसका धर्म ही यह है कि पाँच वस्तुओंको अपने चारों श्रोर खींचकर एक साँचेंमें ढाल लेता है। श्रीर जिसे तुम मन कहते हो, वह अपने-आप पाँचों वस्तुओंको श्रोर खींचा जाकर अपनेको श्रोर उनको (पाँचोंको) तोड़-फोड़ ढालता है।

इसलिये नीतिकारोंने कहा है कि आत्म-योगका प्रथम सोपान है—मनोनिरोध-मनको रोकना।

समीरने श्रंप्रेजोंके साथ मनकी जो तुलना की थी, वह यहाँ

६७ पाँच सद्स्य

भी लागू है। अंग्रेज आगे वढ़कर सभी चीजोंको ही धर पकड़ता है। किसीने भी उसका अन्त नहीं पाया। सुनता हूँ, सूर्य भी न पा सके। वह भी उनके राज्यमें उदय होकर आज तक अस्त नहीं हुए। और हमलोग आत्माकी तरह केन्द्रीभूत हो गये हैं। हमलोग हरण करना—जवर्द्स्ती छीन लेना नहीं चाहते हैं; विलक चारों ओर की चीजोंको घनिष्ठतापूर्वक अपनी ओर आकृष्ट करके संगठित कर लेना चाहते हैं। इसलिये हमारे समाजमें, हमारे गृहमें और हमारी व्यक्तिगत जीवन-यात्रामें एक गठनके रचनाकी निविद्ता और घनिष्ठता देखी जाती है। अपहरण करना मनका काम है खीर आत्माका काम है सुजन करना।

योगके सभी तथ्योंको तो मैं नहीं जानता, पर सुनता हूँ कि योगी लोग योग-बलसे सृष्टि कर सकते हैं। प्रतिभाकी सृष्टि भी इसी प्रकारकी है। किव लोग अपनी स्वाभाविक-शक्तिके प्रभावसे मनको रोककर अर्द्ध-अचेतनावस्थामें आत्माके किसी आकर्षणसे . भाव, रस, दृश्य, वर्ण, ध्वनि इत्यादि काव्य-सामिष्रयोंको एकत्र कर लेते हैं और उन्हें जीवन-सृष्टिके उपयोगमें लाते हैं।

बड़े-बड़े लोग बड़े-बड़े काम करते हैं, वह भी इसी प्रतिभाका फल है। किसी दैव-शक्तिके आकर्षणसे सभी चीजें अपने-अपने निर्दिष्ट स्थानपर निविड़-भावसे सम्बद्ध हो जाती है, जरा भी व्यवधान नहीं रहता। इस सम्मिलनका परिणाम एक सुसम्पन्न और सम्पूर्ण कार्य-रूपमें प्रकट होता है। प्रकृतिके मन नामक सबसे छोटे दुष्ट लड़केको मार-पीटकर एकदम निकाल-बाहर नहीं कर दिया जाता, बल्कि वह भी रहता है; परन्तु अपनी उपेक्षा उच्चतर एवं महत्तर प्रतिभाके अमोघ माया-मन्त्रसे सुम्ध होकर वह काम किये जाता है। मालूम होता है कि सभी जादूके प्रभावसे होता है—मानो सभी घटनाएँ, सभी अवस्थाएँ भी योग-बलसे

अनायास यथास्थान विन्यस्त होती जाती हैं। गेरीवाल्डीने भो इसी प्रकार तहस-नहस इटलीको नये सिरसे संगठित और प्रतिष्ठित किया था। वाशिंगटन भी इसी प्रकार अरएय पर्वत-विशिष्ट अमे-रिकाको अपनाकर—एकत्र कर साम्राज्यके रूपमें संगठित कर गये थे। इन कार्यों में प्रत्येक एक-एक योग-साधन है।

कवि जैसे काञ्यकी रचना करता है, तानसेन जैसे तान, सुर, छन्द्से गानकी रचना करता है, रमग्री वैसे ही अपने जीवनकी रचना करती है। ठीक वैसी ही अचेतनावस्थामें, ठीक वैसे ही माया-मन्त्रके प्रभावसे-पिता-पुत्र, भाई-बहन श्रीर श्रतिथि-अभ्यागतोंको वह सुन्दर शोभन बन्धनमें बाँधकर उसे अपने चारों श्रोर संगठित श्रौर सुसज्जित कर डालती है। विचित्र उपकरण लेकर अपने निपुण और योग्य हस्तों द्वारा गृह-निर्माण करती है-घर ही नहीं बनाती, बल्कि जहाँ जाती है: वहींसे अपने चारों श्रोरकी चीजोंको सौन्दर्य-संयमसे बाँध डालती है। श्रपने चाल चलन, रहन-सहन, बात-चीत श्रौर भाव-भंगीको एक विचित्र सांचे में ढाल देती है, इसीको 'श्री' कहते हैं। यह काम बुद्धिसे होनेका नहीं; यह कामप्रतिभाका है। मनकी शक्तिसे नहीं, श्रात्माकी गृढ और अभ्रान्त-शक्तिसे यह सम्पादित हो जाता है। गायकका सर, कविका शब्द और कर्मीका कार्य-सब अपने-अपने निर्दिष्ट स्थान श्रीर समयपर सुचारु-रूपसे सुसम्बद्ध श्रीर सुसम्पन्न होते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि गृद्शक्ति—जिसे श्राप प्रतिभा कह सकते हैं, गुप्त रूपसे इनके भीतर काम कर रही है। यह प्रतिभा पवंतके भरनेकी तरह निखिल विश्व-भूमिके केन्द्रसे स्वामाविक रूपसे निकलती है। उसके केन्द्रको अचेतन न कहकर श्रतिचेतन कहना चाहिये।

प्रकृति—जिसे सौन्दर्थ कहते हैं, वही महापुरुषों श्रौर गुणियों

में प्रतिभा कहलाती है। नारीकी वही श्री—सतीत्व ह। पात्र-भेद से उस एक ही शक्तिका भिन्न-भिन्न रूपसे विकास होता है।

इसके बाद व्योम समीरकी श्रोर देखकर वोले—इसके बाद ? तुम श्रपने लेखको सुना डालो।

समीरने कहा—श्रव कोई जरूरत नहीं। मैंने जो श्रारम्भ किया था, तुमने एक प्रकारसे उसका उपसंहार कर दिया।

क्षितिने कहा—कविराज महारायने सुश्र्षा श्रारम्भ की श्रौर हाक्टर महाराय अन्त कर गये। अब हम रामका नाम लेकर विदा होएँ। मन क्या है, बुद्धि क्या है श्रौर सौन्दर्य तथा प्रतिभा ही क्या हैं इत्यादि तत्व श्राज तक मेरी समक्षमें श्राए ही नहीं। श्राशा थी कि कभी न कभी इनका रहस्य समक सकूँगा। परन्तु श्राज उस श्राशासे भी हाथ धोने पड़े।

डलके हुए धागेको सुलकानेके लिये जैसे बड़ी सावधानीसे धीरे-धीरे उसे खोलना पड़ता है, स्रोतिस्वनी भी वैसे ही चुपचाप बैठी हुई मन-ही-मन बातको सुलका रही थी—समक्रनेकी चेष्टाकर रही थी।

दीप्ति भी चुपचाप बैठी थी। समीरने उससे पूछा—क्या सोचती हो ?

दीप्तिने कहा—भारतीय नारियोंके प्रतिभा-बलसे भारतीय सन्तानों जैसी अद्भुत सृष्टि किस प्रकार हुई, यही मैं सोच रही हूँ। अच्छी मिट्टी होनेसे ही सब समय अच्छी शिव-मूर्ति होती है, ऐसी बात नहीं।

## सतवीं बैठक

मेंने कहा—कवियोंका कहना है कि वंशीकी ध्विन और पूर्शिमा की चाँदनीमें पुरानी स्पृति जाग उठती है; परन्तु किसकी समृति-इसका कोई ठिकाना नहीं। संसारमें इतने नाम होते हुए भी मैं एक निराकार अनिर्दिष्ट वस्तुको स्मृति कहने क्यों जाऊँ? क्यों न मैं उसीको विस्मृत कहकर पुकारूँ ? किन्तु "विस्मृति जाग उठती है।" ऐसा वाक्य व्यवहार करें, तो वह बहुत असंगत प्रतीत होगा। किन्तु यह वाक्य भी एकबारगी अर्थहीन नहीं है। अतीत जीवनकी सैकड़ों-हजारों स्पृतियाँ अपनी-अपनी स्वतंत्रता, अपनी-अपनी विशेषतात्रोंको परित्याग कर, एक-में-एक इस तरह गुँथ गई है कि उनको भिन्न-भिन्न करके पहचानना कठिन हो गया है। इमारे हृद्यके चेतन-महादेशको चारों श्रोरसे घेरकर इन विस्पृतियों का महासमुद्र नीरव गम्भीर भावसे सोया पड़ा है। परन्तु कभी-कभी यह विस्मृति-सागर चन्द्रोदय और दक्षिणी वायुसे चञ्चल-क्षुच्ध हो जाता है श्रीर चिन्ताकी लहरें उठने लगती हैं। तब हमारा चेतन-हृद्य इन विस्मृतियोंके आयात-प्रतिघातको अनुभव करता है-जनका (विस्मृतियोंका) रहस्यपूर्ण अगाथ अस्तित्व उपलब्ध हो जाता **है**—इस महाविस्तृत, श्रातिविस्तृत विपुलताकी एक ऋन्दनध्वनि सुन पड़ती है।

श्रीमती चिति मेरे इस आकस्मिक भावां च्छ्वासको सुनकर अपनी हँसी न रोक सकीं। बोलीं—भैया, क्या उत्पात मचा रहे हो? समय रहते चुप हो जाओ। कविता छन्द (पद्य) में ही सुननेमें अच्छी लगती है। वह भी अब समय नहीं, किन्तु सरल गद्यमें यदि तुमलोग पाँचों जने मिलकर कविता मिलाते जाओ, नहीं की जा सकती। देवतासे प्रार्थना करते—"हे चतुरानन, पापका फल चाहे जो भी दो: सहनेको तैयार हूँ, किन्तु अ रसिकके सामने रसकी, भावकी कथा कहना मेरे भाग्यमें न लिखना, कदापि नै लिखना।" वास्तवमें ऐसा दण्ड कोई दूसरा नहीं है। संसारमें श्र रसिक ही न रहने पावें, इतनी बड़ी प्रार्थना देवतासे नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऐसा होनेसे पृथ्वीकी जनसंख्यामें भारी कमी पड़ जायगो। अरिसकोंके द्वारा ही संसारके अधि-कांश कार्य्य सम्पादित होते हैं, वे लोग जनसमाजके लिये अत्यन्त श्रावश्यकीय हैं। उनके बिना सभा बन्द हो जायगी, कमिटी शक्तिहीन हो जायगी और संवादपत्रोंको चुप्पी साध लेनी पड़ेगी। समालोचकोंकी रोजी मारी जायगी। इसीलिये उनके प्रति हमारा विशेष सम्मान है। परन्तु तेलीके कोल्हुमें सरसों डालनेसे तेल निकलता है, इसलिये यदि कोई चाहे कि उसमें फूल डालकर उससे मधु निकाल लें, तो यह कदापि सम्भव नहीं। इसिलिये हे चतुरानन ! कोल्ह्को संसारमें सदा रखे रहो, पर उसमें कभी फूल न डालना और न गुणियोंका हृत्पिएड उसमें छोड़ देना।

श्रीमती स्रोतिस्विनीका कोमल अन्तःकरण सर्वदा निर्बलका पक्ष समर्थन करता है। उन्होंने मेरी दुरवस्था पर कुछ विचलित होकर कहा—क्यों ? क्या गद्य और पद्यका विच्छेद वास्तवमें इतना बड़ा है ?

मैंने कहा—गद्य अन्तःकरण है और पद्य बाहरी बैठका है। दोनोंका स्थान भिन्न-भिन्न निर्दिष्ट किया हुआ है। अबला बाहर निकलकर घूमने-फिरनेसे आपदमें ही जा पड़ेगी, ऐसी कोई वात नहीं; परन्तु कोई निष्ठुर हृद्य मनुष्य यदि उसे कोई कड़ी बात कहें और अपमान करें तो उसे रोनेके सिवा दूसरा कोई चारा

नहीं। इसीलिये अन्तःपुर ही स्त्रीके लिये निरापद दुर्ग है। पद्य, किविता वही अन्तःपुर है। अन्दके प्राचीरमें सहसा उसे कोई आक्रमण नहीं कर सकता। प्रात्यिहक और व्यक्तिगत भाषासे स्वतन्त्र उसने अपने लिये एक दुरारोह, साथ ही साथ सुन्दर सीमाकी रचना की है। अपने हृदयके भावको यदि उसी सीमाके भीतर प्रतिष्ठित कर पाता तो चिति क्या, किसी चिति-पितकी सामर्थ्य न थी कि एकाएक सामने आकर उसकी हँसी उड़ा जाता।

व्योम गङ्गङ्का नल मुखसे निकालकर आखें खोलकर बोले—में एकेश्वरवादी हूँ। केवल गद्यके द्वारा ही हमारी सभी त्र्यावरयकतायें पूरी हो जा सकती भीं। बीचमें पद्य त्र्याकर मनुष्यके मनाराज्यमें एक अनावश्यक विच्छेद उपस्थित कर देता है। उसने कविनामक एक स्वतन्त्र जातिकी ही सृष्टि की है। जब किसी विशेष सम्प्रदायके हाथमें जनसाधारणकी सम्पत्ति चली जाती है, तब उस सम्प्रदायकी सर्वदा यही चेष्टा होती है, कि वह सम्पत्ति किसी दूसरेके अधिकारमें न चली जाये— नहीं तो उसके स्वार्थकी हानि होगो। कवि लोग भी भावके चारों त्रोर कठिन बाधायें खड़ी करके कवित्व नामक एक नये पदार्थकी उत्पत्ति कर डालते हैं। कौशल-विमुग्ध जन-साधारण के त्राश्चर्यका वारापार नहीं रहता। उनेका स्वभाव इतना .विकृत हो जाता है कि जबतक छन्द और तुकोंके द्वारा घनकी *मार* नहीं पड़तो, तब तक उनका होश ही नहीं ठिकाने त्राता। स्वाभा-विक सरत भाषाको छोड़कर भावको पंचरंगा वेश धारण कराना पड़ता है. बहुरूपी बनना पड़ता है। भावके लिये इससे बड़ी हीनता की-लजाकी बात कोई दूसरी नहीं हो सकती। सुनते हैं कि पद्यका आविष्कार वर्त्तमान युगमें हुआ है, इसीलिये तो वह सर्वदा मोरको तरह पंख फैला-फैला कर नाचा करता है। मैं

**पाँ**च सदस्य ७४

. उसे देखना भी नहीं चाहता। इतना कहकर व्योम फिर गड़गड़े-का नल मुखमें लगाकर तम्बाकू पीने लगा।

श्रीमती दीप्तिने व्योमकी श्रोर श्रवशापूर्ण दृष्टि डालकर कहा—विज्ञानमें प्राकृतिक निर्वाचन नामक एक तत्त्वका श्राविक्तार हुआ है। यह प्रकृतिक निर्वाचनका नियम केवल जन्तुओं-में ही नहीं पाया जाता, बल्कि मानव-प्रकृतिमें भी पाया जाता है। यह प्राकृतिक निर्वाचनका ही प्रभाव है कि मयूरीको कलापकी श्रावश्यकता ही नहीं पड़ी श्रोर मयूर पुच्छोंसे बिल्कुल ढक गया। किविताका डैना भी उसी प्राकृतिक निर्वाचनका फल है, यह किवयों-का षड्यन्त्र नहीं है। क्या श्रासभ्यसे लेकर सभ्य देशों तकमें ऐसा कोई स्थान है, जहाँ किवत्व स्वाभाविक रूपसे छन्दोंके भीतर विकसित नहीं हो पाया है?

श्रीयुक्त समीर इतनी देर तक चुपचाप वैठे हुए मुस्करा रहे थे श्रे और ध्यान देकर इस तर्क-वितर्कको सुन रहे थे। दीप्तिने जब हमारे वाद-विवादमें साथ दिया, तब उनके भनमें एक विचार उठा। उन्होंने बात छेड़ दी। उन्होंने कहा—कृत्रिमतामें ही मनुष्यकी सबसे अधिक बड़ाई है। मनुष्यको छोड़ किसी दूसरेमें कृत्रिम होनेकी शिक्त ही नहीं—ईश्वरने किसी दूसरेको यह अधिकार ही नहीं दिया। युक्षको अपने पल्लव बनाने नहीं पड़ते, आकाशको अपनी नीिजमा गढ़नी नहीं पड़ती। मयुरके पंखको प्रकृति स्वयं गढ़ देती है। केवल मनुष्यको ही विधाताने अपने सुजन-कार्यका 'ऐप्रेरिटस' रख छोड़ा है। उसके अपर छोटी-माटी सृष्टिका भार दिया है। इस कार्य्यमें जो जितनी ही दक्षता दिखाता है, उतनी हा उसकी धाक बढ़ती जाती है। पद्य-गद्यकी अपक्षा अधिक कृत्रिम है सही, परन्तु उसमें मनुष्यकी कारसाजी अधिक है। उसीने उसमें अधिक रंग दिया है।

उसीको अधिक परिश्रम करना पड़ा है। हमारे मनमें वह विश्व-कम्मा निवास करते हैं, जो हमारे अन्तःकरणके निभृत सृजन-कक्षमें बैठे-बैठे नाना प्रकारकी रचनायों, नाना प्रकारके विन्यास, नाना प्रकारके प्रयास और नाना प्रकारकी प्रकाश-चेष्टायों उत्पन्न करते हैं, पद्यमें उनके निपुण हस्तोंका अधिक परिचय पाया जाता है। इसीमें वह सबसे अधिक गौरव अनुभव करता है। जल-कल्लोलकी भाषा अकृत्रिम है और पल्लव मर्म्मरकी भाषा भी अकृत्रिम है, परन्तु जहाँ मन निवास करता है, वहाँ बहुत परिश्रम-से कृत्रिम भाषा चली गई है।

स्रोतस्विनी शान्त-स्वभाव छात्राकी तरह समीरकी सभी बातें सुन गयीं, सुनकर उसके सुन्दर नम्र ललाट पर एक आभा भलक पड़ी। दूसरे दिन अपना स्वतन्त्र विचार प्रकट करते समय जिस तरह वह इतस्तत: किया करतीं, आज वैसा न कर निधड़क कहने लगीं,-समीरकी बात सुनकर मेरे मनमें एक विचार उठा है मैं नहीं कह सकती हूँ, कि उसे व्यक्त करनेमें मैं कहां तक सफल होऊँ गी। सृष्टिके जिस अंशके साथ हमारे हृदयका संयोग है. अर्थात सृष्टिके जिस अंशसे हमारे मनमें सिर्फ ज्ञानका उदय ही. नहीं होता, बल्कि हृद्य में भावका भी संचार हो जाता है (जैसे फूलके सौन्दर्श श्रौर पर्वतके महत्वसे विहर्ज्ञान प्राप्त होता है साथ ही एक भाव भी उदय होता है)। उस अंशमें नजाने कितनी निपुणता दिखलानी पड़ती है, कितना ही रंग ढालना पड़ता है श्रीर श्रायोजनकी श्रावश्यकता पड़ती है। फूलकी हरेक पंखड़ी को न जाने कितने परिश्रमसे गोल-गाल और चिकना-चुपड़ा बनाना पड़ता है श्रौर वृद्धके ऊपर न जाने कितनी सुन्दर बंकिम भाव-भङ्गीके साथ उसे खड़ा करना पड़ता है पर्वत सिरपर तुषार मुकुट पहना कर उसको नीलाकाशमें कितने गौरव और महत्वके साथ प्रतिष्ठित करना पड़ता है, पश्चिमी समुद्रके किनारे सूर्य्यास्त के

**भाँच सदस्य** ७६

पीत पटके अपर न जाने कितने रंग मलकाने पड़ते हैं कितनी कारीगरी दिखानी पड़ती है। पृथ्वीसे लेकर आकाश तक कितनी सज-धज
कितने रूप-रंग और कितनी भाव-भङ्गी चित्रित, सुशोभित और
मिरिडत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर हमारे जैसे क्षुद्रमनुष्योंका मन भरता है—सन्तुष्ट होता है। ईश्वरने अपनी रचना जहाँ
प्रेम, सौंदर्य और महत्त्व प्रकट किया है, वहाँ उन्हें भी कारीगरी
करनी पड़ी है, वहां उन्हें भी ध्विन और अन्द, वर्ण और गन्धींका
बड़े परिश्रमके साथ विचित्र संयोग करना पड़ा है। जङ्गलमें जो
फूल खिला है, उसे भी न जाने फूलकी कितनी ही पखड़ियोंके
अनुप्राससे अलंकत करना पड़ा है और आकाशपटपर सिर्फ एक
ही उयोति-शिखाको प्रकट करनेमें उसे कितने निद्ध और सुसंयत
अन्दोंकी रचना करनी पड़ी है। वैज्ञानिक लोग आजतक इसको
स्थिर ही नहीं कर सके। भावको प्रकट करते समय मनुष्यों को
नाना प्रकारके कौशलोंका अवलम्बन करना पड़ता है—राब्दमें
संगोत लाना पड़ता है, तभी मनकी बात, मनमें जाकर जगह बना
पाती है। इसे यदि कृत्रमता कहते हैं, तो सारा संसार ही कृत्रिम है।

इतना कहकर स्नोतस्विनी मेरी छोर देखने लगी, मानों मुमसे सहायता मांग रही थीं। उनके नेत्रोंकी चछ्रालतासे यही प्रकट होता था कि मानों वह कह रही हैं—इतनी देर तक न जाने में क्या श्रंड-बंड वक गयी। इसीको तुम जरा साफ करके समभा देते तो अच्छा होता। इतनेमें ब्योम एकाएक बोल उठे—बहुतोंका ऐसा भी मत है, कि समस्त संसार ही कृत्रिम है। स्रोतस्विनी जिस भावकी अभिव्यक्ति प्रकट करती हैं (जैसे दृश्य, छन्द, शब्द और गन्ध इत्यादि) वह तो मायामात्र है। श्रर्थात् हमारे मनकी रचना कृत्रिम है, इस बातको अस्वीकार करना और भूठ साबित करनेकी चेष्टा करना बड़ा कठिन है।

चिति बहुत ही ऋ द होकर बोली—तुम लोग विषयसे बाहर

होते-जाते हो। प्रश्न था कि भाव प्रकाशके लिये पद्यकी कोई त्रावश्यकता है या नहीं । तुम लोग इस विषयको छोड़कर समुद्रके उस पारके सृष्टितत्त्व, लयतत्व, मायावाद आदि...में फँसते जा रहे हो। मेरा विश्वास है, कि भाव-प्रकाशके लिये छन्दोंकी सृष्टि नहीं हुई। छोटे-छोटे बच्चे लाचारी बहुत पसन्द करते हैं; उसके भावमाध्ययके कारण नहीं बल्कि उसके छन्दकी तुकबन्दीके कारण । इसी तरह जबतक हम असभ्यावस्थामें थे, तबतक अर्भ हीन वाक्योंके मंकार मात्रसे ही सुग्ध हो जाया करते थे। इसीलिये लोगोंने सबसे पहले निरर्थक लाचारियोंको बनाया। यही उसकी सर्वे प्रथम कविता हुई। मनुष्य जातिकी क्रमशः ज्यों-ज्यों उन्नति होती जाती है, त्यों-त्यों वह छन्दके साथ अर्थका संयोग करता जाता है। उसकी रुचि-परिवर्त्तन होनेके कारण लाचारी उसे अधिक दिन तक तुप्त नहीं कर सकती। किन्तु वयोवृद्धिके होते हुए भी कभी-कभी मनुष्यके भीतर किसी गुप्त छायामय स्थानमें बालक ऋंश बचा रह जाता है। ध्वनिप्रियता, छन्दिप्रयता वही गुप्त स्वभाव है। हमलोगोंका वयोवृद्ध ऋंश ऋर्थ श्रौर भाव चाहता है, हमलोगोंका अपरिएात अंश ध्वनि श्रौर ब्रन्द पसन्द करता है।

दीप्तिने गर्दन टेढ़ी कर कहा—सौभाग्यकी बात है कि हमारे सभी अंश वयोग्रद्ध नहीं हो पाये। मनुष्यके नाबालिंग अंशको में हृद्यसे धन्यवाद देती हूँ। उसीके कारण संसारमें भोड़ी-बहुत मधुरता है!

समीरने कहा—जो मनुष्य एकदम पक गया है, वह संसारका बड़ा लड़का है। किसी प्रकारके खेल-कूद, किसी प्रकारका लड़कपन उसे नहीं भाता। हमारी श्राधुनिक हिन्दू जाति पृथ्वीमें सबसे बड़ी और पुरानी जाति है। वह हदसे ज्यादा श्रमिज्ञताकी डींग

मारती है, पर वास्तवमें अनेक विषयोंमें अब भी वह कची है। वड़े लड़के और बूढ़ी जातिकी उन्नति होनी कठिन है; क्योंकि उसके हदयमें नम्रता नहीं है। मेरी यह बात गोपनीय है कहीं इसे प्रकट न करियेगा। आजकल लोगोंकी प्रकृति बदल-सी गयी है।

मैंने कहा—जब कलकी चक्की चलाकर शहरों के रास्ते मरम्मत किये जाते हैं, तब उनके सामने लिखा रहता है—खबरदार! गाड़ी चलती है! मैं क्षितिको पहले ही से सावधान कर देता हूँ। वाष्पयानको वह सबसे अधिक भय की दृष्टिसे देखती हैं, किन्तु उस कल्पनाके वाष्पयन्त्रको ही मैं अधिक सुगम और परिचित सममता हूँ। गद्य और पद्यके प्रसंगमें एक और मनचली रागिनी अलापूँगा—इच्छा हो तो सुनो।

गतिके भीतर एक बहुत ही पारिमाणिक नियम है। पेण्डुलम एक नियमित चालसे हिलता-डोलता रहता है। चलते समय मनुष्यके पैर समान भावसे पड़ते हैं और उन्होंके साथ मनुष्यका सारा अंग-प्रत्यङ्ग समान भावसे हिलता-डोलता हुआ गतिकी सामञ्जस्य-रन्ना करता है। समुद्रके तरंगमें भी एक बड़ा भारी लय-ताल है। यह पृथ्वी एक महाञ्चन्दके अनुसार सूर्य्यकी प्रद्रिणा करती है।

व्योमचन्द्र बीचमें ही मेरी बात काट कर कहने लगे—स्थिति ही वास्तवमें स्वाधीन है, वह अपनी अचल गम्बीरतामें विराजती है। किन्तु गतिको प्रत्येक पद्पर एक नियमके अधीन होकर चलना पड़ता है—वह नियमकी पावन्द है। तथापि जन साधा-रणमें एक आन्त संस्कार, एक आन्त धारणा—उत्पन्न हो गयी है, कि गति ही स्वाधीनताका वास्तविक स्वरूप है और स्थिति एक विशेष वन्धन है। इसका कारण यह है कि इच्छा मनकी एकमात्र गति है और इच्छाके अनुसार चलनेको ही मूर्ख लोग स्वाधीनता कहते हैं। किन्तु हमारे देशके पण्डित लोग सममते हैं, कि इच्छा ही हमारे सभी कार्यकलाप—गति-विधिका एकमात्र कारण है, वही समस्त बन्धनोंकी जड़ है। इसीलिये मुक्ति अर्थात् चरम-स्थिति प्राप्त करनेके लिये वह लोग सलाह देते हैं, कि इच्छाको जड़-मूलसे काट कर फेंक दो। वह कहते हैं देह और मनकी सब प्रकारकी गतियोंका निरोध ही योग साधन है।

समीर व्योमकी पीठ ठोंक कर हँसते हुए बोले—िकसी आदमीने कोई प्रसंग उठाया है, ऐसे समय, यदि बीच ही में बात काटकर बहस करने लगो तो उसे भगड़ा करना कहेंगे?

मैंने कहा—वैज्ञानिक चितिसे यह बात छिपी नहीं है कि गतिके साथ गति और एक 'कम्पन' के साथ दूसरे 'कम्पन' का एक घनिष्ट सम्बन्ध है। 'सा' सुरके बजने ही 'म' सुरका तार काँप उठता है। आलोक तरंग, उत्ताप-तरंग और स्नायु-तरंग इत्यादि सभी प्रकारके तरंगोंमें एक प्रकारकी आत्मीयताका बन्धन है। हमारी (मनकी) चेतना भी तरंगित और किपत अवस्था है; इसीलिये संसारके विचित्र कम्पनके साथ उसका संयोग है। ध्विन आकर स्नायुकम्पनको सहायता दे जाती है। आलोक-रिश्म आकर उसकी स्नायु-तन्त्रीमें अपनी अलौकिक अंगुलीसे ठोकर दे जाती है। उसके चिर-किपत स्नायु-जालने उसको संसारके समस्त स्पन्दनछन्दोंमें विविध सूत्रों द्वारा बांध कर जागृत कर रखा है।

हृद्यकी वृत्ति, जिसे अंग्रेजीमें इमोशन कहते हैं, हमारे हृद्यका आवेग अर्थात् गति है। उसके साथ भी अन्यान्य विश्व-कम्पनोंकी एक बड़ी एकता है। आलोकके साथ वर्ण और ध्वनिके साथ उसका एक स्पन्दन-सम्बन्धी संयोग है—एक सुरका मिलान है।

इसीलिये संगीत इतनी आसानीसे हमारे हृद्यको स्पर्श कर सकता है, कि दोनोंके संयोग होनेमें अधिक देर नहीं लगती। तूफान श्रौर समुद्रमें जैसा भयङ्कर सिम्मलन होता है, वैसा ही गान श्रौर प्राणमें भी निविड़ संवर्ष हुत्रा करता है।

इसका कारण यह है कि संगीत अपनेमें कम्पनका संचार करके हमारे समस्त अन्तर प्रदेशको चक्रल कर देता है-एक अनिर्देश्य आवेगसे हमारे हृदयको परिपूर्ण कर देता है। मन उदास हो जाता है। अनेकों कवि इस अपूर्व भावको अनन्तकी अकांचाके नामसे पुकारते हैं। मैंने भी कभी-कभी ऐसे भावका अनुभव किया है और मैंने भी ऐसी भाषाका प्रयोग किया है। केवल संगीत ही क्यों, सन्ध्याकाशकी सूर्यास्त-छटाने भी कितनी ही बार मेरे अन्त: प्रदेशमें अनन्त विश्वका शृत्सपन्दन संचारित कर दिया है। उसने जिस अनिर्वचनीय बृहत् संगीतको ध्वनित किया है, उसके साथ मेरे प्रात्यहिक सुख-दुःखका कोई सम्बन्ध नहीं है. वह विश्वेश्वरके मन्दिरकी प्रदित्ता करनेवाला सामगान है। केवल संगीत और सूर्यास्त ही क्यों, जब कोई प्रेम हमारे समस्त अस्तित्वको एकदम विचलित कर देता है, तब वह भी हमलोगोंको संसारके क्षद्र बन्धनोंसे मुक्तकर अनन्तके साथ मिला देता है। वह एक महती तपस्याका रूप धारण करता है श्रीर देश-कालके शिलमुखको विदीर्ण करके करनेकी तरह अनन्तकी श्रीर प्रवाहित होता है।

इसी प्रकार प्रवल स्पन्दन हमलोगोंको विश्व-स्पन्दनसे संयुक्त कर देता है। एक बड़ी सेना जैसे एक-दूसरेकी उत्तेजनासे— भावकी उन्मत्ततासे श्राकृष्ट होकर एक-प्राण हो जाती है; वैसे ही जब विश्वका कम्पन सौन्दर्शके संयोगसे हमारे श्रन्त:करणमें संचरित हो जाता है, तब हमलोग समस्त संसारके साथ समान भावसे कदम बढ़ाते चले जाते हैं, श्रांखल विश्वके प्रत्येक कम्पमान प्रमाणु के साथ मिलकर बड़ी उत्करठा श्रोर श्रावेगके साथ श्रनन्तकी श्रोर दौड़ पड़ते हैं। इसी भावको किवयोंने कितने ही शब्दोंमें, कितने हर प्रकारसे प्रकट करनेकी चेष्टा की है खौर कितने ही लोग खाज भी उसे बिल्कुल ही नहीं समभ सके। बहुतोंका ख्याल है कि यह किबयों का प्रलाप है।

कारण, भाषाका तो हृदयके साथ कोई विशेष सम्बन्ध नहीं है। उसे मस्तिष्कको भेदकर अन्तर-प्रदेशमें प्रवेश करना पड़ता है। वह तो एक दूतके सिवा और कुछ नहीं। हृदयके अन्तः पुरमें उसका प्रवेशाधिकार नहीं है। आम दरवारमें आकर वह अपना निवेदन प्रकट कर जाता है। इसके सिवा उसका कोई बूता नहीं। समभने और अर्थ लगाने में उसे देर लगती है। परन्तु संगीत एकदम पहले ही संकेतपर हृदयको आलिङ्गन कर पकड़रखता है।

इसिलिये किन लोग भाषाके साथ-साथ एक संगीतको नियुक्त कर देते हैं। वह अपने माया-स्पर्शसे हृदय-द्वारको खोल देता है। छुन्द और ध्वनिसे जब हृदय अपने-आप विचलित हो उठता है, तब भाषाका काम बहुत कुछ आसान हो जाता है। दूरपर जब वंशी बजती है, पुष्प जब आँखोंके सामने खिले रहते हैं, उस समय प्रेमका अर्थ समफना सरल होता है। सौन्दर्य जिस प्रकार क्षणभर में ही हृदयके साथ भावका परिचय करा देनेमें समर्थ होता है, उसी प्रकार दूसरा कोई नहीं।

सुर और ताल, छन्द और ध्वनि—संगीतके दो अंश हैं। यूनानियोंने "ज्योतिषमण्डलीका संगीत" नामक विषयका वर्णन किया है। शेक्सपीयरके प्रन्थोंमें भी उसका कारण पहले ही उल्लेख हैं। उसने बताया है कि एक गतिके साथ दूसरो गतिका बहुत निकट सम्बन्ध होता है। समय नभ-मण्डलमें चद्र-सूर्य प्रह उप-प्रह तालपर नाचते हुए जा रहे हैं। उनका विश्व-व्यापी महासंगीत मानो कानसे न तो सुना जाता है और न तो आँखसे दीख पड़ता

है। छन्द संगीतका एक रूप है। कवितामें छन्द एवं ध्वित मिल-कर भावको स्पन्दित श्रीर जीवित बना देते हैं। कृत्रिम यिद कोई चीज हो, तो भाषा ही कृत्रिम हो सकती है, सौन्दर्य कृत्रिम नहीं हो सकता। भाषा मनुष्यकी सृष्टि है, परन्तु सौन्दर्यको उत्पन्न करने वाला समस्त संसारका सृष्टिकर्ता है।

मेरी वातको सुनकर स्रोति विनिक्षा मुख त्रानन्द से खिल गया वह हँसती हुई बोली—नाटकके त्रभिनयमें हमारे हृद्यको विचिल्ति कर देनेवाले कितने ही उपकरण एक साथ वर्त्तमान रहते हैं। संगीत, त्रालोक, ह्रयपट, सुन्दर सज-धज इत्यादि सभी चीजें चारों त्रोरसे हमारे चित्तको उत्तेजित और चक्रल कर देती हैं। तिसपर भी एक त्रविश्राम भाव-स्रोत, नाना प्रकारका रूप धारणकर विविध कार्यों में प्रवाहित होता है। हमलोंगोंका मन न ट्य-प्रवाह के भीतर कोई दूसरा उपाय न देखकर त्रात्म-विसर्जन करता और तेजीके साथ वह चलता है। त्रभिनयस्थलों में देखा जाता है कि भिन्न-भिन्न आरों के बीच एक सहयोगिता है। वहाँ संगीत, साहित्य, चित्र और नाट्य-कला एक ही उद्देश्य की सिद्धिके लिये सम्मिलित होती हैं। मेरो समममें ऐसा हष्टान्त कोई दूसरा नहीं मिल सकता।

## आठवीं बैठक

स्रोतिस्वनीने मुमसे कहा—कच श्रौर देवयानीकी कथाके विषय में तुमने जो कविता लिखी है, उसे मैं तुम्हारे मुखसे मुनना चाहती हूँ।

सुनकर मैंने मनमें कुछ गर्व अनुभव किया। किन्तु दर्पहारी मधुसूदन उस समय जगे हुए ही थे। अतः तुरन्त दीप्ति अधीर होकर कहने लगी—तुम बुरा न मानना, उस कविताका तात्पर्य या उद्देश्य तो मैं त्राजतक कुछ भी नहीं समम सकी। यह लेख तो श्रच्छा न हुत्रा।

में चुप रह गया। मन-ही-मन कहा—कुछ नम्नताके साथ यह प्रकट करनेसे संसारकी विशेष कोई हानि अथवा सत्यको विशेष कोई क्षित न होतो; क्योंकि लेखमें अटिका रहना जिस तरह आश्चर्यकी बात नहीं, उसी तरह कोई जोर देकर यह नहीं कह सकता कि पाठकमें काव्य-वोधशिक सर्वाङ्ग पिरपूर्ण है, उसमें कोई अटि हो नहीं। प्रकटमें कहा—यद्यपि अपनी रचनाके सम्बन्धमें लेखकको बहुधा आशा और विश्वास रहता है, तथापि इतिहाससे यह सिद्ध है कि लेखमें अटिका होना बिल्कुल असंभव नहीं। और दूसरी ओर समालोचक सम्प्रदायका एकदम अभानत निर्देष होना सम्भव है, इसका भी कोई प्रमाण इतिहासमें नहीं मिलता। इसीलिये ऐसी दशामें सिर्फ इतना ही जोर देकर कहा जा सकता है कि यह कविता तुम्हें पसन्द न आई यह मेरे दुर्भाग्यकी बात है। हो सकता है कि यह तुम्हारा ही दुर्भाग्य हो।

दीप्तिने गम्भीर होकर भोड़ेमें ही कहा—"हो सकता है!" इतना कहकर एक पुस्तक खींचकर पढ़ने लगीं।

ब्योम खिड़कीके बाहर दृष्टि फेरकर—मानो किसी आकाश तलस्थ काल्पनिक पुरुषको सम्बोधन करके बोले—यदि ताल्पर्यकी बात कहो, तो मैं कहूँगा कि मैंने इस लेखका एक ताल्पर्य पाया है।

त्तितिने कहा—पहले यह तो बताओं कि उसका विषय क्या है ? कविता तो अभी पढ़ी ही नहीं गई। कविके डरसे मुक्ते चुप रहना पड़ा था, पर अब मैं साफ-साफ निवेदन करता चाहती हूँ।

व्योमने कहा—गुकाचार्यसे संजीवनी-विद्या सीखनेके लिये बृहस्पतिके पुत्र कचको देवतात्र्योंने दैत्य-गुरुके आश्रमपर मेजा। वहाँ कचने हजारों वर्ष नृत्य-गीत-वाद्यसे शुक्रदुहिता देवयानीका मनोरञ्जन करते हुए संजीवनी-विद्या सोखी। अन्तमें जब विदा होनेका समय आया, तब देवयानीने उनपर अपना प्रेम प्रकट करके उन्हें जानेसे रोका। देवयानीके प्रति आन्तरिक खिंचाव होते हुए भी कच उसके अनुरोधको न मानकर अपने घर चले गये। कथा तो यही है। महाभारतके साथ थोड़ा-सा मतान्तर है, जिसकी गिनती नहीं करनी चाहिये।

चितिने किञ्चित् कातर स्वरसे कहा—देखता हूँ, कहानी तो छोटी ही है; परन्तु त्राशंका है कि इसका तात्पर्य कहीं इससे भी बड़ा न हो।

व्योमने चितिकी बातपर कान न देकर कहा—यह कथा देह श्रीर श्रात्माके सम्बन्धमें है।

सुनकर समी डर गये।

श्चितिने कहा – मैं इस समय अपनी देह और आत्माको लेकर इज्जत-आवरूके साथ विदा होती हूँ।

समीरने दोनों हाथोंसे उनका चोंगा पकड़कर बैठाया और कहा—संकटके समय हमलोगोंको अकेले छोड़कर कहाँ जाती हैं?

व्योमने कहा—जीव स्वर्गसे इस संसार-आश्रमपर अवतीर्ण हुआ है। वह यहाँ सुख-दुख विपद-सम्पदसे शिक्षा प्रहण करता है। जब तक वह छात्रावस्थामें रहता है, तब तक उसे आश्रम कन्या, देहको सन्तुष्ट रखना पड़ता है। मन भुलानेकी अपूर्व विद्या उसे माल्म है। वह देहकी इन्द्रिय-वीणासे ऐसा मधुर संगीत अलापता है कि पृथ्वीपर सौन्दर्यको नन्दन मरीचिका उतर आती है और शब्द, गन्य, स्पर्श इत्यादि सभी जड़-शक्तियाँ वादा-नियमको त्यागकर एक अपूर्व स्वर्गीय नृत्यके आवेशमें हिलाने लगती हैं।

बोलते-बोलते स्वप्नाविष्ट शन्य-दृष्टि व्योम उत्फुल्ल हो उठे। चौकी पर सम्हलकर बैठ गये और बोले—यदि इस दृष्टिसे देखो तो प्रत्येक मनुष्यके भीतर एक श्रनन्तकालीन प्रेमाभिनय देख पात्रोगे। जीव अपनी मुढ़, निर्वृद्धि, निर्भरपरायण संगिनीको किस प्रकार उन्मत्त बना रहा है। देहके प्रत्येक परमागुके भीतर एक ऐसी आकांक्षा उत्पन्न कर देता है कि देह-धर्मके द्वारा उस श्राकां ज्ञाकी परितृप्ति नहीं होती। उसकी श्राँखोंमें सौन्दर्शका एक हाथ ऐसा फेर देता है कि उसकी आँखें ही चौंघियाँ जाती हैं, वह कुछ देख ही नहीं पातीं। इसलिये वह कविवर विद्यापतिके शब्दोंमें कहती है-"जनम अवधि हम रूप नेहारन नयन न तिरिपत भेल।" उसके कानमें जो संगीत बजा जाता है, उसकी सीमा नहीं, इसोलिये वह व्याकुल होकर कहती है-"सोइ मधुर वाल अवनहि सुन लूँ श्रुति पथे परश ना गेल" इधर यह प्राण-प्रदीप्त मूढ़ संगिनी भी लॉतिकाकी भाँति सहस्रःशाखा-प्रशाखाओंको फैलाकर प्रेम-प्रतप्त कोमल आलिंगनपाशसे जीवको बाँध लेती हैं श्रीर धीरे-धीरे उसे मुग्ध श्रिभमूत करती-रहती है। परिश्रमसे छायाकी तरह साथ-साथ रहकर विविध उपचारोंसे उसकी सेवा करती है। प्रवासका-जीवन उसे न ऋखरे, ऋातिथ्य-में किसी प्रकारकी त्रुटि न होने पाये, इन बातोंपर उसके आँख, कान, हाथ पैर सावधान रहते हैं। इतना करनेपर भी एक दिन जोव अपनी चिरसंगिनी अनन्यासका देहलताका धूलशायिनी करके चला ही जाता है। कहे जाता है कि-प्रिये, यदाप में तुम्हें श्रात्मवत् प्यार करता हूँ, तथापि तुम्हारे लिये केवल एक दोर्घ निश्वास छोड़कर ही सुमे जाना पड़ेगा। देह इसका पैर पकड़कर कहती है-प्रोतम, अन्तमें याद मुक्ते तृगावत् त्यागकर जाना ही था, तो अपने प्रेमके गौरवसे मुक्ते महिमामयी क्यों बनाया? मुक्ते क्यों अपनाया ! में तुम्हारे योग्य नहीं हूं ! परन्तु तुम क्यों मेरे इस

पाँच सदस्य ५६

प्राण्यविष दीप्त निमृत स्वर्ण-मन्दिरमें एक दिन रहस्य-तिमिराच्छन्न श्रर्थरात्रिमें श्रनन्त समुद्र पार कर श्रमिसार करने श्राये थे ? मैंने श्रपने किस गुण्से तुम्हें श्राकर्षित कर लिया था ? इस करुण प्रश्नका कोई उत्तर न देकर विदेशी कहाँ चला जाता है, कोई नहीं जान पाता। यही चिर-मिलनके बन्धनका श्रवसान है, यहीं मथुरायात्राका दिन है। यही कायाके साथ कायापतिका श्रन्तिम सम्भाषण है। उसके समान शोचनीय विरह-दृश्य किसी दूसरे प्रेम-काव्यमें नहीं मिलेगा।

क्षितिके चेहरेसे एक परिहासका त्राभास पाकर व्योमने कहा-तुम लोग इसे प्रेम नहीं सममते हो। तुम लोग क्या-सममते हो, कि मैं रूपकके आधारपर ये बातें कह रहा हूँ ? सो नहीं। संसारमें यही सर्वप्रधान प्रेम है। जीवनका सर्वप्रधान जैसे सबकी अपेना प्रबल हुआ करता है, वैसे ही संसारका सर्व-प्रधान प्रेम भी सरल और प्रबल होता है। यह आहि प्रेम-यह शरीरका प्यार, संसारमें सवसे पहले प्रकट हुआ था। उस समय पृथ्वीमें जल-स्थलका विभाग नहीं हुआ था। उस समय कोई किन वर्त्तमान न था, किसी ऐतिहासिकने जन्म शहरा न किया था। परन्तु उस दिन जलपूर्ण, पंकमय अपरिएत धरा-तलके ऊपर इसकी विजय-वैजयन्ती सबसे पहले फहरा उठी थी। यह सिद्ध हुआ था, कि यह संसार अख-शस्त्र आदि यन्त्रोंका ही संसार नहीं है। प्रेम नामक एक अपूर्व आनन्द्रमय, वेदनापूर्ण इच्छाशक्ति पंकके भीतरसे कमल बन उत्पन्न करती है और उस कमल-बन से ऊपर, भक्तोंकी दृष्टिमें सौन्दर्य रूपिग्री लद्दमी और भाव-रूपिणी सरस्वती निवास करती हैं।

क्षितिने कहा—यह सुनकर मुक्ते अपार आनन्द हुआ कि हमलोगोंमें प्रत्येकके भीतर एक इतना बड़ा काव्य-संप्राम छिड़ा

हुआ है। परन्तु यह स्वीकार करना ही पड़ेगा, कि सरल-प्रकृति कायाके प्रति चक्रलमना जीवका आचरण सन्तोषजनक नहीं है। मेरी हार्दिक इच्छा है, कि मेरी आत्मा और जीवात्मा इस प्रकार चक्रलता न प्रकट करके, कमसे कम थोड़े दिन और देह-देव-यानीके आश्रममें स्थिर होकर रहें। तुम लोग भी यही आशी-वाद दो।

समीरने कहा—भाई व्योम, तुम्हारे मुखसे तो कभी शास्त्र-विरुद्ध त्रालोचना नहीं सुनी जाती। तुमने त्राज क्यों इस प्रकार कृस्तानों जैसी बानें कही हैं ? जीव स्वर्गसे संसार-त्राश्रममें भेजा जाकर शरीरके साथ निवास करता है त्रौर सुख-दु:खमें रहनेसे उसका पूर्ण विकास होता है, इन विचारोंके साथ तो तुम्हारे पुराने विचारोंका सामञ्जस्य नहीं रहता।

व्योमने कहा—इन सब वातोंमें मनका मिलान करनेकी चेष्टा न करना। अपने पुराने मतके साथ वर्तमान मतका सामञ्जस्य रखनेके भगड़ेमें में नहीं पड़ता। जीवन-यात्राके व्यवसायमें प्रत्येक जाति ही अपने देशकी प्रचलित मुद्रामें मूलधन संचय करती है। देखनेकी बात यह है, कि उसके द्वारा व्यवहार चल सकता है या नहीं। जीव सुख-दु:ख, विपद-सम्पद्के भीतरसे शिचा प्राप्त करने के लिये संसारमें प्ररित हुआ हैं, इसी मतको मूलधन मानकर जीवनयात्रा यदि समीचीन भावसे चल सके, तब तो में सममता हूँ कि यह शिचा नकली नहीं है। फिर प्रसङ्गक्रमसे कोई अवस्था-न्तर होगा, तो मैं लोगोंको सममा दूँगा कि जिस बैंकनोटको लेकर जीवन-वाणिज्य आरम्भ किया था, विश्व-विधाताके बैंकमें वह नोट भी चलता है।

चितिने करुण स्वरमें कहा—दुहाई हजूरकी! तुम्हारी प्रेम को बातें ही यथेष्ट कठिन प्रतीत होती हैं, फिर तुम यदि वाणिज्य की अवतारणा करो, तो मुक्ते भी यहाँ से विदा होना पड़ेगा। मैं इसे समक्तनेमें एकद्म असमर्थ हूँ। यदि आहा पाऊँ तो मैं (किवता का) एक अभिशय प्रकट कहूँ।

व्योमने चौकीके सहारे बैठकर जङ्गलेपर दोनों पैर बढ़ा दिये। श्वितिने कहा—मैं देखती हूँ कि इनोल्युशन थ्योरी अर्थात् अभिन्यिक्तवादीकी असली बात इस किवतामें वर्त्तमान है, सर्जीवनी विद्याका अर्थ है जीवित रहनेकी विद्या। संसारमें यह साफ देखा जाता है, कि प्रत्येक आदमी उस विद्याको प्राप्त करनेके लिये निरन्तर अभ्यास करता है। एक-दो वर्ष नहीं, उसकी तपस्या हजारों लाखों वर्ष तक जारी रहती है। किन्तु जिसको अवलम्बन करके वह विद्याका अभ्यास कर रहा है, उस प्राणी-वंशके प्रति उसका प्रेम क्षणस्थायी होता है। ज्योंही एक परिच्छेद समाप्त किया कि वह निष्ठुर प्रेमिक—चञ्चल अतिथि, उसको रहीके दुकड़ेमें फेंककर चला जाता है। प्रथ्वीका बित्ता-बित्ता इस निष्ठुर विदाई विलाप-गानसे गु जित हो रहा है।

श्चितिकी बात समाप्त होते न होते दीप्ति विरक्त होकर बोल उठीं—तुम लोग यदि उस तरह तात्पर्य्य बाहर करते जात्रो, तो तात्पर्य्य की सीमा न रहेगी। काठको जलाकर अग्नि बिदाई लेती है, रेशमके कोएको फोड़कर रेशमका कीड़ा बाहर निकल जाता है, फूलको सुखाकर फल निकलता है, बीजको फोड़कर अंकुर निकलता है। ऐसे ही लाखों-लाखों तात्पर्योंकी ढेर लग सकती है।

व्योमने गम्भीरतापूर्वक कहा—सच है। यह तो तात्पर्यं नहीं है; केवल दृष्टान्त है। उसके भोतरकी श्रसली बात यह है कि संसारमें दोनों पैरोंका प्रयोग किये बिना हमारा काम नहीं चल सकता। बायां जब पीछे रुका रहता है, तब दाहिना पैर श्रागे बढ़ जाता है और दाहिना पैर आगे रुक जाने पर बायाँ पैर अपना बंधन छुड़ाकर आगे बढ़ता है। हम एक बार अपने आपको बँधन वाते हैं, दूसरे ही च्या बन्धनका खोल फेंकते हैं। हमलोगोंको प्रेम करना भी पड़ता है और प्रेमको तोड़ना भी पड़ता है। संसारका यही सबसे बड़ा विषादमय नियम है और इस नियमको मानकर ही हमें चलना पड़ेगा। समाजके विषयमें भी यही बात लागू है। नया नियम जब कालकमसे प्राचीन प्रथाके रूपमें परियात होकर हम लोगोंको एक स्थान पर रोक लेता है—बाँध डालता है—तब समाज विप्लव आकर उस रुकावटका—यन्धनको तोड़ता है। जिस पाँचको हम टेकते हैं, तुरन्त उसे उठा भी लेना पड़ता है; नहीं तो चल नहीं सकते। अतएव देखा जाता है, कि जहाँ उन्नति हैं—प्राति है, वहाँ विच्छेद है—बिलगाव है। यही ईश्वरका नियम है।

समीरने कहा—कहानीके अन्तमें जो एक शाप है, तुममेंसे किसीने उसका उल्लेख नहीं किया। कच जब विद्या प्राप्त कर और देवयानीका प्रेम पाश तोड़कर स्वर्गको जाने लगे, तब देवयानीने उन्हें शाप दिया कि तुमने जो विद्या सीखी है, वह तुम दूसरेको सिखा सकते हो, परन्तु स्वयं उसका व्यवहार नहीं कर सकते। मैंने उस अभिशापके साथ-साथ एक दूसरा तात्पर्व्य निकाला है, यदि धीरज धरकर सुनना चाहो तो कहूँ।

चितिने कहा—धैर्य रह सकेगा या नहीं, यह पहलेसे नहीं कह सकतो हूँ। प्रतिज्ञा करके यदि प्रतिज्ञाका पालन न हो सका तो क्या होगा? तुम आरम्भ कर दा, फिर अवस्था संगीन हो जाय, तो मुभपर दया करके रक जाना।

समीरने कहा—सङ्जीवनी विद्याका तात्पते रखिये अच्छा तरह जीवन धारण करनेकी विद्या। मान लीजिये, कि कोइ कावे उस विद्याको स्वयं सीखकर दूसरोंको सिखानेके लिये पाँच सद्स्य ६०

संसारमें अवतीर्ण हुआ है। उसने अपनी सहज स्वर्गीय शक्ति के द्वारा संसारको सुग्ध करके उसके निकटसे उस विद्याका उद्घार कर लिया। उसने संसारसे प्रेम नहीं किया सो बात नहीं, परन्तु असलमें घटना यह है, कि जब संसारने उससे कहा कि मेरे बन्धनमें आस्रो-मेरी रस्सी गलेमें डाल लो। तब उसने (कविने) कहा—"मैं अपनेको पकड़ा द"—आत्म-समर्पण करूँ, तुम्हारे प्रलोभनोंसे त्राकृष्ट हो जाऊँ, तो जो संजीवनी विद्या मैंने सीखी है, वह दूसरोंको नहीं सिखा सकूँगा। मैं चाहता हूँ कि संसारमें सबके भीतर रहकर भी अपनेको विच्छित्र—अनासकः रखूँ।" तब संसारने उसे शाप दिया—"तुमने जो विद्या मेरे यहाँसे सोखी है, उस विद्याको तुम भले ही दूसरोंको सिखा दो, पर तम स्वयं उसका व्यवहार नहीं कर सकते।" संसारके इसी शापके कारण प्रायः देखा जाता है, कि गुरुकी शिह्नासे छात्र लाभ उठाता है, परन्तु गुरु स्वयं उस संसार-ज्ञानसे लाभ नहीं उठा सकते। इस काममें वह बालकसे भी नादान हैं। इसकाः कारण यह है कि निलिप्त भावसे, बाहरसे विद्या सीखी जा सकती है, परन्तु जब तक हम उसमें लिप्त होकर व्यावहारिक शिन्ता प्रहरण नहीं करते, तब तक उसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसोलिये प्रचीन कालमें ब्राह्मण मन्त्री होते थे श्रीर चित्रय राजा उसकी मन्त्रणाका प्रयोग करते थे। ब्राह्मणको यदि राज सिंहासनपर बैठाः दिया जाता तो ब्राह्मण् कर्मसागरके अगाध जलमें हुब जाते और साथ ही साथ राज्यको भी कहींका न रखते।

तुमने जो सब वातें उठायीं थी उनमें सभी बहुत साधारण हैं। मान लो कि हम कहते हैं कि रामायणका तात्पर्थ्य यह है, कि राजा के घरमें जन्म लेकर भी अनेकों सुख-दुःख भोगने पड़ते हैं, राकुन्तला का तात्पर्थ्य यह है कि उपयुक्त अवसर पर स्त्री-पुरुषके हृदयमें परस्पर प्रेमका संचार होना कोई असम्भव बात नहीं, तो क्या तुम इसे कोई नयी शिहा या कोई विशेष उल्लेखनीय विषय कहोगे ?

स्रोतिस्वनीने जरा हिचिकचाहटके साथ कहा—मैं तो सममती हूं कि वे साधारण बातें ही काव्य-कथा हैं। राजाके घरमें जन्म लेकर भी—सभी प्रकारके सुखोंकी सम्भावना रहते हुये भी जीवन पर्व्यन्त राम श्रौर सीताको एक विपद्के बाद दूसरी विपद्को मेलते हुए दु:खका शिकार बनाना पड़ा है। इस साधारण, परन्तु सम्भवनीय चित्रण को पढ़ कर लोगोंकी आँखोंमें आँसू भर आते हैं, लोग इस दु:ख-कहानीको बहुत पुरानी जानते हुए भी वेद-वाक्य सममते हैं। राकुन्तलाके प्रेम-दृश्यमें वास्तवमें कोई विशेष शिचा या कोई विशेष बात नहीं है, केवल एक बहुत पुरानो घटना का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य यह है कि प्रेम अकस्मात् समय-असमय का विचार किये बिना ही बड़े अप्रतिहत वेगसे आक्रमण करता है और स्त्री-पुरुषके हृदयको एक दृढ़ बन्धनमें बाँध कर एक कर देता है। इस बहुत ही सीधी-सादी बातके रहनेसे ही जन-साधारणने इसे इतने चावसे ऋपनाया है और ऋादर किया है। कोई-कोई कह सकते हैं कि द्रौपदीके चीर-हरणका विशेष अर्थ यह है कि मृत्यु इस जीव-जन्तु, तरु-लता, तृणाच्छादित पृथ्वीका वस्नः खींच रही है, परन्तु विधाताकी कृपासे कभा उसके वस्नाञ्चलका अन्त नहीं होता! सर्वदा वह प्राण्मय, सौन्दर्य्यमय नवीन वस्नों से सुसजित होती रहतो है।

सभापर्वमें हमारे हृद्यका खून उबल उठा था और एक भक्त खीका संकट देख कर व्यथासे हमारे नेत्रोंस आँसूकी धारा बहने लगी थी—इसका कारण कोई नवीन और विशेष अर्थ नहीं है, बल्कि इसका कारण है अत्याचर पीड़ित रमणीकी लज्जा और उसकी रचा नामक एक अत्यन्त प्राचीन खाभाविक और साधारण तथ्य। कच

देवयानीके संवादमें भी मानव-हृदयको एक चिरन्तन श्रौर साधा-रण विषाद-गाथाका वर्णन किया गया है। उसे जो लोग तुच्छ सममते हैं श्रौर विशेष तथ्यको ही प्रधानता देते हैं, श्रौर वे वास्तव में काव्य-रसके सममने वाले नहीं है।

समीरने हँस कर मुक्ते सम्बोधन कर कहा—श्रीमती स्रोत-स्विनीने हम लोगोंको काव्य-रसकी अधिकारकी सीमासे एकदम निर्वासित कर दिया। इस समय देखा जाय स्वयं कवि क्या विचार करते हैं।

स्रोतिस्विनी लिजित श्रौर श्रनुतप्त होकर वारंवार इस वातका प्रतिवाद करने लगी।

मैंने कहा—मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जब मैं कविता लिखने बैठा था, उस समय कोई ऋर्थ ही मेरे मस्तिष्कमें नहीं उठा था। तुमलोगोंकी कृपासे अब देखता हूँ कि मेरा लेख एकदम निरर्थक नहीं हुआ है। अर्थकोषमें उसके लिये स्थानामाव हुआ चाहता है। काव्यका एक गुगा यह है कि कविकी सृजन-शक्ति पाठकका सुजन-शक्तिको उत्ताजित कर देती है, तब अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार कोई तो सौन्दर्य, कोई नीति और तत्त्वकी सृष्टि करने लगता है-मानो यह श्रातशवाजीका तमाशा है काव्य वही आंग्न-शिखा है। मनुष्यके मनमें भिन्न-भन्न प्रकारकी त्रातराबाजियाँ होती हैं। कोई श्राग लगाते ही वायुयानकी तरह श्राकाशमें उड़ जाती हैं, कोई चरखीकी तरह चारों श्रोर घूमने लगती हैं और कोई बमकी तरह आवाज देने लगती है। इतनेपर भी में कहुँगा कि स्रोतिस्विनीके साथ मेरा मत-विरोध नहीं है। बहुत लोग कहते हैं-गुठली ही फलका प्रधान अंश है और वैज्ञा-निक युक्तिसे इसे सिद्ध भी किया जा सकता है। तथापि अधिकांश रसज्ञ लोग फलका गुदा खाकर गुठलीको फेंक देते हैं। इसी प्रकार

किसी काव्यमें कोई विशेष शिवा हो भी सकती है, परन्तु काव्य-रसज्ञ उसके रस-पूर्ण काव्यांशको हो प्रहण करते हैं और शिवा-अशको छोड़ देते हैं। इससे उनके काव्य-विवेचनको दोष नहीं दिया जा सकता। किन्तु जो लोग अंशको ही आप्रहसे प्रहण करना चाहते हैं, उनका भी भला हो। वे भी दोष देने लायक नहीं हैं। आनन्द किसीको जबद्स्ती नहीं दिया जा सकता। सरसोंके फूलसे कोई रङ्ग निकालता है; कोई उसे पेरकर तेल निका-लता है और कोई भौंचक होकर उसकी शोभा देखता है। काव्यके भीतरसे कोई इतिहासका तथ्य निकालता है, कोई दर्शनका तत्त्व निकालता है, कोई नीति-शिवा और कोई विषय ज्ञान बाहर करता है और कोई-कोई तो काव्यके भीतरसे काव्यके सिवा दूसरी काई चीज ही नहीं निकाल सकते। जिनको जो कुछ मिल जाय उसीको लेकर वे घर लोट जाएँ। इसमें कगड़ा-तकरारकी कोई आवश्यकता नहीं। इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा।

## नवीं बैठक

स्त्रीतस्विनीने किसी विख्यात श्रंग्रेंज कविका उल्लेख करके कहा— न जाने क्यों, उनकी रचना मुक्ते पसन्द नहीं श्राती।

दोप्तिने श्रौर भी जारदार शब्दोंमें स्रोतिस्वनीका समर्थन किया। समीर यथासाध्य स्त्रियोंको बातोंका प्रतिवाद करनेकी चेष्ठा नहीं करते। इसीलियो उन्होंने जरा हँसकर इधर-उधर देखते हुए उत्तर दिया—किन्तु बड़े-बड़े समालोचक तो उन्हें बहुत ऊँचा स्थान देते हैं।

दीप्तिने कहा—अप्तिमें दाहिका शक्ति है, वह सभी चीजोंको जला देती है, इस सत्यको सिद्ध करनेके लिये किसी समालोचक-की आवश्यकता नहीं पड़ती—बायें हाथकी कानी डँगलीको उस पर रखनेसे ही मालूम हो जाता है। अच्छी कविताका अच्छापन यदि इस तरह बातमें न सममा जा सके, तो उसके सममनेके लिये मैं समालोचनाको पढ़नेकी जरूरत नहीं सममती।

श्रिमें जलानेकी शक्ति है, समीर यह बात जानते थे। इसलिये वह चुप रह गये, किन्तु व्योम बेचारेको इन सब बातोंमें कुछ भी श्रिभज्ञता नहीं है। इसलिये उसने श्रपनी बुलन्द श्रावाज में इसका प्रतिवाद करना श्रारम्भ किया—

मनुष्यका मन उसे छोड़कर भागता फिरता है, अनेक समय उसको पकड़ रखना कठिन हो जाता है।

श्चितिने उनको रोककर कहा—त्रेतामें हनुमानजीकी सौ योजन की पूँछ उनके त्राकारसे बढ़कर थी। उनकी पूँछके सिरपर यदि चील बैठती, तो उसे उड़ानेके लिये घोड़ेकी डाक बैठानी पड़ती। मनुष्यका मन हनुमानकी पूँछसे भी बड़ा है।

इसिलये कभी-कभी मन इतनी दूर पहुँच जाता है कि समा-लोचक रूपी घोड़ेकी डाकके सिवा वहाँ पहुँचनेका कोई दूसरा उपाय नहीं रहता। पूँछके साथ मनका इतना ही अन्तर है कि मन आगे दौड़ता है और पूँछ पीछे पड़ी रहती है। इसिलये संसारमें पूँछकी इतनी हीनता होती है और मनका इतना सम्मान।

चितिकी बात समाप्त होनेपर व्योमने फिर कहना आरम्भ किया—विज्ञानका उद्देश्य है जानना और दर्शनका उद्देश्य है सम-भना; किन्तु अवस्था ऐसी आ पहुँची है कि विज्ञानको ही जानना और दर्शनको ही सममनो दूसरा कुछ जानने और सममनेकी अपेवा कठिन होगया है। इसके लिये कितने स्कूल, कितनी पुस्तकें श्रीर कितनी तैयारियों की दरकार हुई हैं—इसका ठिकाना नहीं। साहित्यका उद्देश्य मनोरञ्जन करना—श्रानन्द दान करना है; किन्तु उस श्रानन्दको प्राप्त करना भी बिल्कुल सरल नहीं है। उसके लिये भी विविध प्रकारकी शिचा श्रीर सहायताकी श्रावश्यकता पड़ती है। इसलिये मैं कहता था कि देखते-न-देखते मन इतना श्रागे बढ़ श्राता है कि उसको छूनेके लिये सीढ़ीकी जरूरत पड़ती हैं। यदि कोई गर्वके साथ कहे कि जो शिचाके बिना नहीं जाना जा सकता है, वह विज्ञान नहीं है; जो बिना चेष्टाके समका न जा सके, वह दर्शन नहीं है श्रीर जो बिना साधनाके श्रानन्द दान न कर सके, वह साहित्य नहीं है। तब तो केवल पुराने वचन, प्रवाद-वाक्य श्रीर कहावतोंको लेकर ही हमें पीछे पड़ा रहना होगा।

समीरने कहा—मनुष्यके लिये सभी काम वीरे-धीरे कठिन होते जाते हैं। जंगली लोग जैसे-जैसे चिल्लाकर ही उत्तेजनाका अनुभव कर लेते हैं। परन्तु हमलोगोंका ऐसा दुर्भाग्य हे कि विशेष असाध्य-साध्य, शिज्ञा-साध्य संगीतके बिना हमारा मनोरखन ही नहीं होता और सबसे बड़ी आफत तो यह है कि गानेमें एक बड़ी शिक्षाको जरूरत पड़ती है। इसका फल यह हाता है कि जा चीजें पहले सर्व-साधारणकी थीं, वे अब उन्हीं लोगोंकी होती जाती हैं, जा उनके लिये तपस्या करता है—परिश्रम करता है। चिल्ला सभी सकते हैं और चिल्लाकर असभ्य लोग आनन्द अनुभव कर लेते हैं, परन्तु गाना सभी नहीं गा सकते और गानेमें सबको आनन्द भी नहीं मिलता। इसलिये समाज जैसे-जैसे आगे बढ़ता जाता है, वैसे ही अधिकारी और अनधिकारी, रिसक और अर्रासकके भी दल बनते जाते हैं।

हितिने कहा — मनुष्य वेचारेको ऐसा ही बनाया गया है कि यह जितना ही सरल उपाय अवलम्बन करना चाहता है, उतना

£ \$.

ही वह जिटलतामें जकड़ा जाता है। वह आसानीसे काम कर लेनेके लिये कल तैयार करता है, परन्तु कल भी स्वयं ही एक कठिन चीज है। वह सहज ही प्राकृतिक ज्ञानको शृङ्खलाबद्ध करनेके लिये विज्ञानकी सृष्टिकरता है, किन्तु उस विज्ञानको आयत्त कर लेना कठिन है। न्याय करनेका सरल तरीका निकाला गया है कानून। श्रीर उस कानूनको अच्छी तरह सममने के लिये एक दीर्घजीवी मनुष्यकी जिन्द्गीका बारह आना खर्च हो जाता है। आसानीसे लेन-देन चलानेके लिये रुपये को सृष्टि हुई। अन्तमें आर्थिक समस्या इतनी जिटल हो गई कि उसकी मीमांसा करना ही कठिन हो गया। सब कुछ आसान बनानेके लिये मनुष्यने चेष्टा की, परन्तु खान-पान, आदान-प्रदान आमोद इत्यादि सभी कठिन हो गये।

स्रोतिस्वनीने कहा—इसी प्रकार किवता भी किठन हो गई है। इस समय मनुष्यमें साफ-साफ दो विभाग हो गये हैं। इस समय थोड़े आदमी धनी और ज्यादे निर्धन हैं, थोड़े गुणी और अधिक निगुण हैं। इस समय किवता भी सर्व-साधारणकी नहीं रह गई वह भी एक सम्प्रदाय-विशेषकी हो गई है। इतना तो मैं समम गई; परन्तु बात यह है कि हमने किवताके विषय में यह प्रश्र खेड़ा है कि किवता किसी अंशमें भी किठन नहीं है। उसमें ऐसी कोई बात नहीं रखी है, जिसे हमलोग न समम सकें, वह अत्यन्त आसान है। यदि हमलोग न समम सकें, तो उसमें हमारा दोष नहीं है।

त्तिति और समीरने इसके बाद कुछ न कहना चाहा। किन्तु व्योमने निधड़क उत्तर दिया—जो सरल है, वह सहज भी होगा; ऐसा कोई बात नहीं। बहुत समय सरल ही श्रत्यन्त कठिन हो जाता है; क्योंकि वह श्रपनेको सममानेके लिये किसी बाहरी

उपायका अवलम्बन नहीं करता। वह चुपचाप खड़ा रहता है। उसे यदि अच्छी तरह समम न लो, तो वह पुकारने नहीं जाता कि लौट जाओ, तुम मुमे समम नहीं सके हो। प्राञ्जलताका यह प्रधान गुण है कि वह मनके साथ अत्यन्त निकट सम्बन्ध जोड़ लेती है उसे किसी मध्यस्थ (Medium) की आवश्यकता नहीं पड़ती। किन्तु जिन लोगोंके मन मध्यस्थके बिना कुछ भी प्रहण नहीं कर सकते, जिनको भुलावा देकर आकृष्ट कर लेना पड़ता है, उनकी समममें प्राञ्जलता कभी आ ही नहीं सकती। कृष्णनगरका बनाया हुआ भिश्तीका चित्र अपने रूप-रंग, मशक और अकार-प्रकारसे हमारे हृदयमें तुरन्त स्थान बना लेता है; क्यों कि हम रोज उसे देखते हैं और उसकी बारीकियोंसे परिचित हैं। परन्तु प्रीस देशकी प्रस्तर-मूर्तिमें रंग, अकार इत्यादि कुछ भी नहीं है। वह प्राञ्जल और प्रयासहीन है, तथापि वह सहज नहीं है। किसो प्रकारका तुच्छ वाह्यिक कौशलका अवलम्बन नहीं करती, इसलिए भाव-सम्पदकी उसे अधिक जरूरत होती है।

दीिंप्तने किञ्चित् विरक्तिसे कहा—तुम अपनी प्रीसकी प्रस्तर-मूर्ति को दूर हटाश्रा। इसके वारेमें मैंने वहुत-कुछ सुना है और वची रहूँगी, तो और भी बहुत-कुछ सुनूँगी। अच्छी वस्तुओं में यही दोष है कि वे सर्वदा पृथ्वीपर आंखों के सामने विद्यमान रहती हैं, उनके सामने कोई पर्दा नहीं होता। उन्हें लज्जा-शर्म नहीं होती, उन्हें प्रकट करनेकी किसीको जरूरत नहीं पड़ती, सममनेके लिये किसीको सरपची नहीं करनी पड़ती, किसीको श्रांखें फाड़-फाड़कर उन्हें अच्छी तरह देखना भी नहीं पड़ता। सिर्फ उनके विषयमें एक-दो गोत बार-बार सुनने और गाने पड़ते हैं। सूर्यका कभी-कभी मेघोंकी आड़में छिपा रहना अच्छा है; नहीं ता मेघहीन सूर्यका गौरव नहीं सममा जा सकता। मैं तो सममती हूँ कि पृथ्वीके बड़े-बड़े लोगोंकी गौरव-रज्ञाके लिये कभी-कभी उनका

अनाद्र और अवहेलनाकी आड़में पड़ जाना अच्छा है—कभी-कभी श्रीक मूर्तिकी निन्दा फैरानमें गिन लेनी चाहिये; कभी-कभी खुले-मैदान यह सिद्ध हाना अच्छा है कि कालिदासकी अपेका चाएक्य अच्छे कवि थे। जो हो, यह बात बिल्कुल प्रसंगसे बाहर है। मेरा कहना यह है कि वहुधा भावके अभाव और आचारकी बर्बरताको सरलता कहकर हम भूल करते हैं। बहुत समय व्यक्त योग्यताके अभावसे हम भावाधिक्यके परिचयकी कल्पना कर लेते हैं। यह बात भी ध्यानमें रखने योग्य है।

मैंने कहा—कला-विद्यामें सरलता उच्च श्रेणीको मानसिक उन्नतिकी सहचरी हैं। वर्षरताको सरलता नहीं कहते हैं। वर्षरतामें आडम्बर और धूम-धाम बहुत ज्यादे होती हैं। बहुत आलङ्कार मनोरञ्जनकी दृष्टिसे अच्छा है, किन्तु वह मनको प्रतिहत कर देता है। हमारो भाषामें—क्या समाचार-पत्र और क्या उच्च श्रेणीका साहित्य—सभी जगह सरलता और उन्मादहीनताका अभाव देखा जाता है। हमलोग बढ़ा-चढ़ाकर, गला फाड़-फाड़कर और नाच-कृदकर कहना पसन्द करते हैं। बिना आडम्बरके सची बातको साफ राब्दोंमें प्रकट कर देनेकी हमारी प्रवृत्ति नहीं होती; क्योंकि हमारे भीतर आदिम वर्षरताके कुछ चिह्न अभी बाकी हैं। सत्य जब प्राञ्जल भाषामें हमारे सामने आता है, तब उसकी गम्भीरता और असामान्यताको हम देख नहीं सकते। भावका सौन्दर्श जब तक कृत्रिम भूषण और नाना प्रकारके आलंकारोंसे लदकर नहीं आता, तब तक हमलोग उसका आदर-सम्मान ही नहीं करते।

समीरने कहा—संयम भद्रताका एक प्रधान लक्ष्ण है। भले-मानस लोग कभी बढ़ा-चढ़ाकर अपने अस्तित्वका प्रचार नहीं करते। वे ऐसा कोई आचरण नहीं करते, जिससे दस आद्मियों- की नजर उन पर पड़े। विनय और संयमके द्वारा वे लोग अपनी मान-मर्च्यादाकी रक्षा करते हैं। बहुत समय जनसाधारएके निकट संयत और मिस्र भावसे रहनेकी अपेज्ञा आडम्बर और सज-धजका ही अधिक आदर होता है; वही उनकी दृष्टि पहले आकर्षित करता है, परन्तु उसमें सभ्यताका दुर्भाग्य नहीं, बल्कि जन साधारणका दुर्भाग्य समक्षना चाहिये।।साहित्य और आचार-ज्यवहारका संयम उन्नतिका एक प्रधान लक्षण है। जियादती और आडम्बरके द्वारा दृष्टि आकर्षण करनेकी चेष्टा करनीं बर्बरता है।

मैंने कहा—दो-एक अँगरेजी बात कहना चाहता हूँ, चमा करना। मलेमानस लोगोंकी तरह ही सभ्य साहित्यमें भी भीनर' है पर 'मैनरिज्म' नहीं। अच्छे लाहित्यमें एक प्रकारकी विशेष आकृति-प्रकृति है सहीं, परन्तु उसके भीतर एक ऐसी सुषमा होती है, जिसके कारण आकृति-प्रकृतिका विशेषता पर दृष्टि हो नहीं पड़ती। उसके भीतर एक भाव और एक गृह प्रभाव रहा है, किन्तु कोई अपूर्व भाव-भङ्गी नहीं होती। लहरोंकी लड़ी टूटनेके बिना बहुधा परिपूर्णता भी नजरसे छिप जाती है और कभी-कभी परिपूर्णताके न होनेके कारण तरंग भी लोगोंको विचलित कर देती है। इसलिये कोई यह भूलकर न कह बैठे कि परिपूर्णताकी पाञ्चलता ही सहज है और अध्रेपनका आडम्बर ही कठिन है।

स्रोतिस्वनीकी श्रोर फिरकर मैंने कहा— उच्च श्रणीका सरल साहित्य बहुत समय सममना इसलिये कठिन हो जाता है, कि मन उसे समम लेता है पर श्रपनेका उसे नहीं सममता।

दिप्तिने कहा—नमस्कार है! आज हमने यथेष्ट शिचा पाई है। फिर कभी उच श्रेणीके पण्डितोंके सामने उच श्रेणीके साहित्यके विषय में अपना मत प्रकट करनेकी बर्बरता नहीं कहँगी। स्रोतिस्विनीने उसी श्रंग्रेज कविता का नाम लेकर कहा—तुम जितना ही तर्क करो, जितना की गाली-गलौज दो, उस कियकी कविता मुक्ते तिनक भी पसन्द नहीं श्राती।

## दसवीं बैठक

शीत-कालमें एक दिन सवेरे "खजूरका रस" पुकारता हुआ एक फेरीवाला चला जा रहा है। भोरका धुंधलापन और कुहरा अभी साफ नहीं हुआ है और बाल-अरुएकी उपभोग योग्य आतम किरएों पूर्व चितिज से मांक रही हैं। समीर चाय पीते हैं; चिति समाचार-पत्र पढ़ती है और व्योम गलेमें बहुरंगी कनपट्टी लपेटे एक बेहद मोटी लाठी लिये हुए अभी उपस्थिन हुए हैं।

पास ही द्वारके निकट खड़ी होकर स्रोतिस्विनी श्रौर दीप्ति एक दूसरे की कमरमें हाथ डाले हुए किसी विषय पर ठहाका मारकर हँसती-हँसती ठट्टा करती लोट-पोट हो रही थीं। क्षिति श्रौर समीर सममते थे, कि यह उत्कट-नील-हरित-लोमराशिपरिवृत्त सुखासीन निश्चिन्त व्योम ही इस हास्यरसोच्छासके मूल कारण हैं।

इतनेमें ही अन्यमनस्क व्यामका ध्यान भी उस हँसीके फव्वारे की ओर आकर्षित हुआ। कुसी हमारी ओर जरा फेरकर उन्होंने कहा—दूसरे किसी अपरिचित आदमी को भ्रम हो सकता है कि दो सिखयों किसी बात पर हँसी-मजाक कर रही है; परन्तु वास्तव में यह माया है। पच्चपाती विधाताने पुरुष जातिको विना हास्य -प्रसंगके हँसनेकी शक्ति ही नहीं दी है, परन्तु क्षियों में ऐसी शक्ति

है, कि वे यों ही हँसा करती हैं कब किस लिये हँसती हैं यह "देवोऽिप न जानाित कुतो मनुष्यः" मनुष्यं के लिये सममना कित है। चकमक पत्थरमें प्रकृतिका दिया हुआ अधिस्कृतिक नहीं होता, बिल्क उसे जोरसे विसनेसे अग्निकण बाहर निकलतें हैं परन्तु माणिकका टुकड़ा अपने आप जगमगाता रहता है। किसी उपयुक्त उपलद्यकी अपेज्ञा नहीं रहता। श्चियां एक साधारण-सी बात पर हँसना जानती हैं और बिना कारण ही रो भी देती हैं। कारण बिना कार्य नहीं होता, यह कित नियम केवल पुरुषों के लिये हो लागू है।

समीर प्यालेको खालीकर प्यालेको फिर भरते हुए बोले— केवल खियोंका हँसी ही नहीं, हास्यरस ही मुमे किचित असंगत प्रतीत होता हैं। दु:खमें रोते हैं और मुख में हँसते हैं, इतना तो में अच्छी तरह समभता हूँ, परन्तु समभमें नहीं आता कि हँसी-मजाक पर हम क्यों हँसें, वह ता ठीक-ठीक मुख नहीं है। कोई मोटा आदमी, चोकीके दूट जानेसे यदि गिर पड़े, तो हमें तो कोई मुख नहीं होता; परन्तु यह निश्चय है कि हम हँसे बिना न रहेंगे विचारकर देखें तो इस विषयपर हमें आश्चर्य होगा।

चितने कहा—रक्लो अपने विचारको! विना विचारे आरचर्य करनेकी वातें संसारमें बहुत हैं। पहले उन्हीं पर आश्चर्य करो
तो पीछे विचारकर आरचर्य करना। काई पागल अपने घरका
फर्श साफ करनेके लिये पहले अच्छी तरह माड़्से माड़ता है,
इतनेसे जब उसे सन्तोषजनक फल नहीं मिलता, तो छुदालसे उसे
खुरचना आरम्भ करता है। वह सममता है, धूल और मिट्टीमें
पृथ्वीको खुरचकर आकाशमें फेंक देनेपर उसे एक दिव्य धूलिरहित
फर्श मिलेगा। कहनेकी आश्यकता नहीं, उसका सभी परिश्रम
निष्फल होता है। भाई समीर! यदि आवर्यके अपरी भागको

माड़कर अन्तमें सोच कर आश्चर्य करने लगो, तो मुमे मित्र-मंडलीसे विदाई दो। 'कालेह्य' निरविघः'' किन्तु वह निरविध काल हमारे हाथ नहीं है।

समीरने हँसकर कहा—भाई क्षिति, मेरी अपेचा तुम्हीं अधिक सोचा करते हो। यदि अच्छी तरह विचारकर देखा जाता, तो तुम्हीं सृष्टिकी एक बड़ी आश्चर्य जनक वस्तु प्रतीत होते। और तुम यदि अधिक न सोचते, तो उस फर्श साफ करनेवाले वंगलेक आदर्शसे मेरी तुलना करनेकी भी कल्पना न करते।

क्षितिने कहा—क्षमा करना भाई, तुम मेरे बहुत दिनके पुराने मित्र हो। इसीलिये मेरे मनमें इतना सन्देह हुआ था खैर, जो हो प्रश्न यह था कि मजाकपर हम इतना हँ सते क्यों हैं? सचमुच बड़े आश्चर्यकी बात है! इसके बाद यह प्रश्न उठता है कि किसी भा कारण पर हम हँसते क्यों हैं कोई अच्छी लगने लायक बात ज्योंहीं हमारे सामने आयी, कि तुरन्त हमारे गलेके भीरत से अद्भुत शब्द बाहर होने लगता है और हमारे मुखकी सारी मांस-पेशिया विकृत हो जाती हैं, एवं दांत बाहर निकल आते हें। मनुष्य जैसे सभ्य जीवके लिये ऐसी असंगत और असंयम मुद्रा-विकृति, यह क्या—कम आश्चर्य और अपमान की बात है? यूरोपके भद्रलोग भय और दु:खके चिह्नको प्रकट करमे में लजा सममते हैं हमारी प्राच्य जातिका सभ्य समाज हँसी मजाक के चिह्नों को प्रकट करना बड़े असंयमका आचरण सममता है।

समीरने क्षितिको बीच ही में रोककर कहा—इसका कारण यह है कि हम लोगोंके मतके अनुसार कौतुकको मनोरंजन सम-भना असंगत और आन्तिमूलक है। वह लड़कोंको ही शाभता है और उन्हींके लायक है इसलिये कौतुक मात्रको ही हमारे देशके प्रवीण विद्वान लड़कपन कह कर उससे घृणा करते हैं। किसी गान में सुना था। कि कृष्णजी नींद से उठकर सबेरे हाथमें हुका लेकर राधा की छुटिया में आग लेने गये थे, इस बात को सुनकर श्रोत्र-मंडली हँसकर लोट-पोट हो गयी। परन्तु हुका हाथ में लिए हुए कृष्णकी कल्पना न तो सुन्दर ही है और न किसी को आनन्द-दायक ही है,तो भी जब हम हँसते हैं और उसमें आनन्द पाते हैं, तो हम लोगोंका यह आचरण हास्यजनक और अमूलक नहीं है तो क्या है? इसलिये हमारा विज्ञसमाज इस प्रकार की चपलताका अनुमोदन नहीं करता। कौतुक-हास्य एक प्रकारका शारीरिक आचरण है, यह मांसपेशी और स्नायुकी उत्तेजना मात्र है इसके साथ हमारे सौन्दर्य बोध, बुद्ध-बृत्ति यहाँ तक कि थोड़ी देरके लिये स्वार्थ-बोधका भी कोई सम्बन्ध नहीं है। इसीलिये निरर्थक साधारण कारणोंको लेकर बुद्धको इस्तीफा दे देना, और धैर्थको खो देना, ज्ञानी पुरुषोंके लिये निस्सन्देह लज्जाजनक है।

क्षितिने कहा—यह बात तो ठीक है। किसी अख्यातनामां किकी यह किवता शायद तुम लोगोंको माल्सम होगी।

'श्रंघा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ लावे ढेला।' प्यासा आदमी जब एक लोटा पानी मांगता और उस समय कोई आदमी यिंद आधा बेल लाकर उसके सामने 'रख देता, तो दूसरे लोगों का उसपर हँसने और खुशी मनानेका कोई धर्म संगत या युक्तिसंगत कारण नहीं देखा जाता। प्यासे की प्रार्थनाके अनुसार यिंद वह एक लोटा पानो लाकर सामने रख देता ता समवेदना-वृत्तिके प्रभावसे हमारा उल्लास युक्तिसंगत होता—हम आनन्द अनुभव कर सकते थे। परन्तु जब वह भटपट बेलका एक दुकड़ा लाकर सामने रख देता है तो मैं नहीं समभता कि किस वृत्तिके प्रभावसे हमें हँसी आती है—हमारा चेहरा खिल जाता है। इस सुख

**पाँच सदस्य** १०४

और कौतुकके बीच श्रेणीगत पार्थक्य है, तब दोनोंके भिन्न-भिन्न रूप-विभाग होने चाहिये; परन्तु प्रकृतिका प्रवन्ध ही ऐसा है कि कहीं तो आवश्यकतासे अधिक खर्च और कहीं आवश्यकताकी भी पूर्ति नहीं होती। एक ही हँसीसे सुख और कौतुक दोनोंका ही काम निकाल लेना उचित नहीं हुआ है।

व्योमने कहा—प्रकृतिके मत्थे व्यर्थका दोष मढ़ते हो। सुखमें हम स्मितहास्य करते हैं और कौतुकमें हम अदृहास्य कर उठते हैं। भौतिक जगत्में आलोक और बजसे इसकी तुलना की जा सकती है। एक आन्दोलनजित। और स्थायी है, दूसरा संघर्षजित और आकस्मिक है। मैं सममता हूँ कि यदि किसी ऐसे सिद्धान्त का आविष्कार हो जाय कि एक ही दुथरसे भिन्न-भिन्न कारणों द्वारा आलोक और विद्युत उत्पन्न होते हैं तो इसी सिद्धान्तका अनुसरण करके हमलोग सुख-हास्य और कौतुक-हास्यका कारण निकाल लेंगे।

समीरने व्योमकी विचित्र कल्पना पर कान न देकर कहा— श्रामोद श्रीर कौतुक यथार्थ सुख नहीं हैं, वह निम्न श्रे गांकि सुख हैं। श्रुल्प परिमाणमें दु:ख श्रीर पीड़न हमारी चेतनाके ऊपर जो श्राघात करते हैं, उससे हमें सुख हो सकता है। प्रतिदिन नियमित समय पर बिना कष्टके हमलोग रसोइयेका बनाया माजन खाते हैं, उसे हमलोग श्रामोद नहीं कहते; परन्तु जिस दिन हम-लोग 'बन-भोज' करते हैं, उस दिन नियम तोड़ कर, कष्ट सह कर, श्रसमय पर श्रखाद्य श्राहार करते हैं श्रीर उसीको श्रामोद कहते हैं। श्रामोदके लिये जितना कष्ट श्रीर संभट हमलोग उठाते हैं, उससे हमारी चेतनाशक्ति उत्तेजित हो जाती है। कौतुक भी उसी श्रे गीका मनोरंजक दु:ख है। श्रीकृष्ण के सम्बन्धमें चिरकालसे हमारे हदयमें जैसी धारणा जम गयी है, उसके विरुद्ध

जब हम ऐसी कल्पना करते हैं कि वह हुका हाथमें लिये हुए राधाकी कुटिया पर आग लेने जा रहे हैं, तब एकाएक हमारी पहली धारणाको चोट पहुँचती है। वह आघात थोड़ा पीड़ा-दायक होता है; किन्तु उस पीड़ाका परिएाम इतना सीमित होता है कि उससे हमें जिस परिमाणमें दु:ख होता है, हमारी चेतनाके एकाएक चञ्चल हो जानेके कारण उसकी अपेक्षा अधिक सुख होता है। उस सीमाको थोड़ा भी पार कर जाने पर वह कौतुक बास्तविक पीड़ाके रूपमें परिणित होता है। यदि वास्तविक मक्तिके कीर्त्तनके श्रावसर पर कोई श्राल्डड़ रसीला लड़का एकाएक श्रोकृष्णका काल्पनिक ताम्र-क्रट-पिपासाका गान गाता तो उससे ्हॅंसी न त्राती, क्योंकि उस समय वह चोट इतनी कड़ी होती कि ्तरत वह क्रोधका और उत्तेजनाका रूप धारण करके उक्त रसिक छोकड़ेकी पीठकी स्रोर प्रतिघातकी इच्छासे दौड़ पड़ती । श्रतएव मेरी समभमें कौतुक और चेतनाका पीडन एक ही चोजहै, आमोद भी इसीका नाम है। इसिलये स्मित-हास्यसे वास्तविक आनन्द प्रकट हाता है और उच हास्यसे आमोद और कौतुक । यह हास्य मानों सहसा एक तेज आघातकी 'पीड़ासे आवाज करता हुआ। डबल डठता है।

क्षितिने कहा—तुम जब एक मन-चली थियोरी (सिद्धान्त) के साथ कोई मन-चली उपमा जोड़ देते हो, तब उसके आमोदमें हमें सत्यासत्यका ज्ञान ही नहीं रहता। यह तो सभी जानते हैं कि कौतुकके अवसरपर हम केवल जब हास्य ही नहीं करते, बल्कि सिमत हास्य भी किया करते हैं। कभी-कभी मन-ही-मन हँसते हैं। किन्तु यह बात तो गौण है। मुख्य बात यह है कि कौतुकसे हमारा चित्त उत्तेजित हो जाता है और चित्तकी स्वल्प उत्तेजना हमारे लिये सुखदायक होती है। हमारे भीतर-बाहर एक सुयुक्ति-संगत नियम और श्रृङ्खलाका आधिपत्य है—सभी व्यापार

चिरभ्यस्त और चिरप्रत्याशित होते हैं। इस सुनियम और युक्ति राज्यके समतल त्रेत्रमें जब हमारा मन वे-रोक-टोक अपना काम करता रहता है, तब उसके अस्तित्वका हम अनुभव कर पाते हैं; परन्तु ज्योंही उस नियमित और परिमित व्यापारके भीतर किसी नवीनता और असामझस्यकी आवतारणा होती है, ज्योंही हमारा चित्त-प्रवाह अकस्मात् वाधा पाकर दुर्निवार हास्व-तरंग श्रुव्य हो जाता है। वह वाधा सुखकी नहीं है और न सौन्दर्य तथा सुविधा की ही है। वैसे ही वह स्वल्य दु:स्व भी नहीं है। वही कारण है कि कौतुककी विशुद्ध अमिश्रित उत्तेजना हमें आमोद्प्रद प्रतीत होती है।

मैंने कहा — श्रतुभवमात्रसे ही सुख मिल सकता है, यदि उसके साथ गुरुतर दु:खभय और स्वार्थहानि न मिली हो। यहाँ तक कि डर जानेमें भी सुख है, यदि उसके साथ वास्तविक भयका कारण न मिला हो। बच्चे भूतकी कहानी बड़े चावसे सुना करते हैं। इसका कारण यह है कि हत्कल्पनसे हमें जो उत्तेजना मिलती है, उससे हमारा चित्त चंचल हो जाता है। वह चंचलता भी त्रानन्ददायक होती है । रामायएमें सीताके वियोगमें रामके दुःखसे हम दुखी होते हैं। श्रोथेलोकी श्रमूलक श्रसूया हमें दुःखद प्रतीत होती है। अपनी कन्याकी कृतव्नताके आधातसे मर्माहत राजाकी पीड़ा देखकर हम भी दु:खित हो जाते हैं; किन्तु उन दुःख कष्टोंसे हमारे हृदयमें यदि वेदनाका संचार न होता, तो वे काव्य हमारे निकट तुच्छ प्रतीत होते । अधिकन्तु दुःखान्त काव्यः को ही इम सुखान्त काव्यकी अपेदा अधिक आदर देते हैं; क्योंकि दुःखके अनुभवसे हमारे चित्तमें अधिक आन्दोलन होता है। कौतुक मनमें सहसा श्रायात करके हमारी साधारण श्रनुभविकया को जागरित कर देता है। इसिलये अनेकों रसज्ञ मनुष्य शरीरके श्राकिसक श्राघातको परिहास समभते हैं । बंगाली स्नियाँ

"बासर घर" में दुलहेका कान मलकर या श्रोर किसी तरहसे पीड़ा देकर बड़ा सुख पाती हैं श्रोर इसीको हास्य-रसकी श्राख्या देती हैं। श्रकस्मात् वमकी श्रावाज करना हमारे देशमें उत्सवका एक श्रंग माना गया है श्रोर कानको बहरा कर देनेवाली काल-करताल से जीको एकदम घबड़ाकर—मानो मधुयक्खीके छत्तेमें धुश्राँ लगाया गया हो—हमलोग भक्ति-रसकी श्रवतारणा करते हैं।

ज्ञितिने कहा—मित्रो ! ठहरो । वात एक तरहसे खतम हो गई। जहाँतक पीड़नसे सुख होता है, तुम उसकी सीमा पारकर गये हो। इस समय कष्ट बढ़ता जा रहा है। हम ख़ूब सममते हैं, 'कमेडी' की हँसी और 'ट्रे जेडी' का आँसू दु:खके तार-तम्यपर निर्भर करती है।

व्योमने कहा—जैसे बरफके उपर पहले-पहल धूप पड़नेपर वह चमकने लगता है और घूपकी गर्मी बढ़नेपर वह गल जाता है, यही न ? अच्छा, दो-एफ हास्थ-रस और करुण-रसके नाटकोंका नाम लो, मैं उनमें से दृष्टान्त खोजकर निकाल देता हूँ।

इतनेमें दीप्ति और स्रोतस्विनी हँसती हुई वहाँ आ उपस्थितः हुई। दीप्तिने कहा—तुमलोग क्या, प्रमाण करनेके लिये कमरः कसे हो?

चितिने कहा—हमलोग प्रमाण करते थे कि तुभ दोनां बिना कारणके ही हँस रही हो।

सुनकर दातिने स्रोतस्विनीकी ओर देखा और स्रोतस्विनीने दीप्तिकी ओर । फिर दोनीं खिलखिलाकर हुँस पड़ीं ।

व्योमने कहा—में प्रमाणित करनेको था कि हमलोग 'कमेडी' में दूसरेकी कम पीड़ा देखकर हँसते हैं और 'ट्रेजेडी' में दूसरेकी अधिक पीड़ा देखकर रोते हैं।

दीप्ति और स्रोतस्विनीके मधुर एवं सम्मिलित हास्य-रसने फिर

कमरा गूँज उठा श्रीर व्यर्थमें हँसीको उभाइनेके कारण दोनों एक-दूसरेको धमकाती हुई लजासे कमरेसे बाहर निकल गई'।

पुरुषोंकी सभ्य-मण्डली इस अकारण हास्योच्छ्वासको देख-कर स्मित हास्य करती हुई अत्राक् रह गई। परन्तु समीर गम्भो-रता-पूर्वक वोले—व्योमजी, बहुत दिन चढ़ आया। अब तुम इस रंगीले नागपाशका बन्धन खोल डालो, तो स्वास्थ्यकी कोई हानि न होगी।

हितिने व्योमकी लाठीको उठाकर बहुत देरतक ध्यानपूर्वक हेखते हुए कहा—व्योयजी, तुम्हारा यह मुद्गर क्या किसी कमेडी का विषय है या दे जेडी का साधन ?

## ग्यारहवों बैठक

उस दिनकी डायरीमें हमलोगोंकी कौतुक-हास्य-सम्बन्धीं आलोचना पढ़कर दीप्तिने लिख भेजा—'एक दिन सबेरे में आरे स्रोतिस्वनी दोनों मिलकर हँस रही थीं। क्या ही मनोहर वह प्रातःकाल था और क्या ही विचित्र दोनों सिखयोंकी हँसी थीं? संसारकी सृष्टिसे लेकर आज तक, चपलता अनेकों स्त्रियोंमें पाई है और इतिहासमें उसका मला-तुरा परिणाम अनेक रूपोंमें स्थायी है। स्त्रीकी हँसी अकारण हो सकती है, किन्तु उसीसे अनेक मन्दाकान्ता, उपेन्द्रवज्रा—यहाँ तक कि शादू ल-विक्रीड़ित छन्द तथा कितने ही त्रिपदी, चतुष्पदी और चतुर्दशपदी आदिकी उत्पत्ति हुई हैं। इसके अनेकों प्रमाण मिल सकते हैं। स्त्री अपने सरल स्वभावके कारण अनायास हँसती है और उसे देख-देखकर अनेकों

सेवन कर त्राते हैं। बस, यही हमारी तत्वावलोचनाका उद्देश्य है। रत्न तौ नहीं ले त्राते, परन्तु खास्थ्य जरूर लाते है। इसके त्रालावा हमें कभी इस बातकी चिन्ता नहीं रहती कि वालूकी दीवार रहेगी या दह जायगी।

में इसे स्वीकार नहीं करता कि रत्नकी श्रिपेत्ता स्वास्थ्य कम मूल्बवान है। बहुत समय रत्न नकली सिद्ध होता है; किन्तु स्वास्थ्यको स्वास्थ्यके सिवा श्रीर कुछ नहीं कह सकते। हमलोग पंचभौतिक सभाके पाँच सदस्य मिलकर श्राज तक किसी दमड़ी-छदामके सिद्धान्तपर भी पहुँचे होंगे, ऐसा भरोसा मुझे नहीं है। तथापि जितनी बार हमारी सभा बैठी है, हमारी चेतनाशिक श्रीर मनोवृत्तियाँ चल्लल हो गई हैं श्रीर उसीसे हमें श्रानन्द श्रीर श्राराम मिला है, इसमें सन्देह नहीं। इस श्रानन्दके कारणहमारे खाली हाथ घर लौटनेका खेद एकदम दूर हो गया है।

किलेके मैदानमें एक छटाँक अनाज पैदा नहीं होता, तो भी जमीन व्यर्थ नहीं है। हमारी पंचभौतिक सभा भी हम पाँचोंका किलेका मैदान है। वहाँ हमलोग सचा अन्न पैदा करने नहींजाते बल्कि सचा आनन्द उठाने जाते हैं।

इसिलये इस समामें यदि किसी बातकी पूरी मीमांसा न हो, तो कोई हानि नहीं। सत्यका कुछ श्रंश पानेपर भी हमारा काम चल जाता है। यहाँ तक कि सत्यके खेतको गहराई तक न जोत कर उसके ऊपर हलकेपाँवसे चले जाना ही हमारा उद्देश्य होता है।

श्रीर; दूसरी श्रोरसे भी एक उदाहरण देकर में इस बातको साफ कर देना चाहता हूँ। रोगके समय डाक्टरकी द्वासे बड़ा उपकार होता है, परन्तु स्वजनोंकी सेवासे रोगीको श्रधिक श्राराम मिलता है। जर्मन पण्डितोंकी पुस्तकमें तत्व-ज्ञानके जो चरम सिद्धान्त है, उन्हें श्रीषधकी गोली कह सकते है; परन्तु उनमें मोनसिक सुश्रूषा कुछ भी नहीं है। पंचभौतिक सभामें हमलोग जिस प्रकार सत्यालोचना करते हैं, उसे रोगकी चिकित्सा भले ही न कहें, परन्तु उसे रोगिकी सुश्रुषा कहना हो पड़ेगा।

श्रव ज्यादे उपमाकी जरूरत नहीं। श्रसल बात यह है कि उस दिन हम चार विद्वानोंने मिलकर हास्यके सम्बन्धमें जो बातें छेड़ी थीं, उनमें कोई भी हल नहीं हुई। यदि किसी बातके निष्कर्ष तक श्रमसर होनेकी हमलोग चेष्टा करते, तो सभाके कथोपकथन सिद्धान्तका उल्लंघन करते।

कथोपकथन सभाका एक प्रधान नियम है—सहज और द्रुत वेगसे अप्रसर होना—अर्थान् मानसिक दौड़ लगाना? यदि हमारे पैरांमें तला न होता, दोनों पैर यदि बर्छेकी तरह नोकीले होते, तो मिट्टीकी ओर हम बहुत नीचे तक प्रवेश कर सकते थे, पर एक डग आगे न वढ़ सकते थे। कथोपकथन सभामें यदि हमलोग प्रत्येक बातकी तह तक पहुँचनेकी चेष्टा करते, तो एक जगह अवश होकर अड़ जाते। कर्मा-कभी ऐसी अवस्था हो जाती है कि चलते-चलते हम कीचड़में धँस जाते हैं। वहाँ ज्यों-ज्यों हम पैर फेंकते हैं, बह त्यों-त्यों धँसता जाता है—चलना कठिन हो जाता है कितने विषय ऐसे भी होते हैं, जिनकी आलोचना करते समय प्रतिक्षण तहकी ओर अपने-आप वढ़ते जाना पड़ता है। कथोप-कथनके समय ऐसे अनिश्चित् सन्देहपूर्ण विषयोंकी ओर पैर ही न बढ़ाना चाहिये। वह जमीन वायु-सेवी पर्यटनकारो सभ्य लोगोंके लिये उपयोगी नहीं है। खेती जिनका व्यवसाय है, उन्हींके लिये वह उपयुक्त है।

खैर, जो हो ! वास्तवमें हमारे उस दिनके प्रश्नका तात्पर्य वह था कि जैसे दु-खकी रुलाई होती है, वैसे सुखकी हँसी भी होती है। परन्तु बोचमें कौतुकको हँसो कहाँ से कूद पड़ी ? कौतुक एक रहस्यपूर्ण वस्तु है। जीव-तन्तु भी सुख-दुःखका अनुभव करते हैं, पर वे तो कौतुकका अनुभव नहीं करते। अलंकार-शास्त्रमें जिन कई एक रसोंका उल्लेख हैं, वे सभी इन जन्तुओं के अपरिगात, अपरिष्कृत साहित्यमें मिलते हैं, केवल हात्य-रस ही नहीं मिलता। कुछ-कुछ बन्दरकी प्रकृतिमें इस रसका आभास पाया जाता है, किन्तु बन्दरके साथ मनुष्यका अनेक विषयों में साहश्य है।

जो आचरण असंगत है, उससे मनुष्यको दुख पाना चाहिये। उसमें हँसी आने की कोई जरूरत न थी। पीछे जब चौकी नहीं है, तब चौकीपर बैठता हूं, ऐसा ख्याल करके, यदि कोई जमीनंपर गिर पड़े, तो इस पर दर्शक मंडलीको सुख प्राप्त होनेका में कोई युक्तिसंगत कारण नहीं हूँ दू पाता। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। कौतुक मात्र ही में एक ऐसा दु:ख होता है, जिससे मनुष्यको सुखी न होकर दु:खी होना चाहिये।

हम लोगोंने उस दिन बातों ही बातोंमें इसका एक कारण ठीक किया था। हमलोग कहते थे कि कौतुककी हँसी और आमोदकी हँसी एक ही श्रेणीकी हैं, दोनों प्रकारके हास्योंमें प्रबल भाव है। इसीलिये हमें सन्देह हुआ था, कि शायद आमोद और कौतुकके भीतर कोई स्वामाविक एकता है, उसीको प्रकट करनेसे कौतुक रहस्यका भेद खुल जा सकता है।

साधारण प्रकारके सुखके साथ आमोदका कुछ पार्थक्य है। नियम भंगके साथ जो एक पीड़ाका उद्रेक होता है, यदि वह पीड़ा न होती, तो श्रामोद नहीं हो सकता था। आमोद नित्य नैमित्तिक और सहज नियम-संगत नहीं है। वह कभी किसी दिन हो जाया करता है और उसका उद्रेक करनेके लिये प्रयासकी श्रावश्यकता

पड़ती है। उस पीड़न श्रीर प्रयासके संघर्षसे मनमें जो एक प्रकारकी उत्तेजना होती है, बही श्रामोदका मूल साधन है।

हम लोगोंने कहा था कि कौतुकमें भी एक नियम भंग-जनित पीड़ा है। वह पीड़ा यदि बहुत श्रिष्ठिक परिमाणमें नहीं हो, तो हमारे मनमें एक ऐसी उत्तेजना होती हैं, कि उस श्राकस्मिक उत्तेजनाके श्राघातसे हम बिना हँसे नहीं रह सकते। जो व्यवहार सुसंगत होता है, वह सर्वदा विषम संगत नहीं रहता है श्रीर जो श्रसंगत होता हैं, थोड़े ही में उसका नियम मंग हो जाता है। यथासमय श्रीर यथास्थान यदि सभी घटनायें नियमानुसार घटती जाय तो मनमें किसी प्रकारकी उत्तेजना नहीं होती, परन्तु जब व ही घटनायें श्रकस्मात् होती हैं या होती ही नहीं, या होती भा हैं, तो किसी दूसरे ढङ्गसे; तब इस श्राकस्मिक न्याण्क पीड़ासे मनमें एक प्रकारकी चेतनाकी श्रनुभूति होती है श्रीर इसी कारणसे हम हँस उठते हैं।

उस दिन हमलोग यहीं तक बढ़े थे—आगे न बढ़ सके थे। किन्तु आगे कुछ कहना बाकी न रह गया, सो बात नहीं। अभी बहुत कुछ कहा जा सकता है।

श्रीमती दीप्तिने पूछा—यदि हमारे चार पिरडतोंका सिद्धान्त सत्य मान लिया जाय, तब तो राखा चलते धका ठोकर खाने श्रथवा तिनक दुर्गन्ध श्रानेपर हमें हँसी श्रानी चाहिये थो, कमसे कम उत्तेजना-जनित सुख तो जरूर ही होना चाहिये था।

इस प्रश्नके द्वारा हमारी मीमांसाका खंडन नहीं होता। हाँ, वह सीमित हो जाती है। इस प्रश्नसे सिर्फ यही सिद्ध होता है, कि पीड़न मात्रसे ही कौतुक जनक उत्तेजना नहीं उत्पन्न होती। श्रतएव यहाँ देखना चाहिये, कि कौतुक पीड़नका प्रधान साधन क्या है ? जड़ प्रकृतिमें करुण्रस भी नहीं है और हास्यरस भी नहीं।
एक बड़ा पत्थर छोटे पत्थरको पीस डालता है, तो भी हमें द्या
नहीं आती और समतल चेत्रमें चलते-चलते जब हम एक
विचित्र पर्वत-शिखर देखते हैं, तब भी उसे देखकर हमें हँसी
नहीं आती।

नदी-नाले, पर्वत, समुद्र इत्यादिके भीतर कभी-कभी आकिस्मक असामझस्य देखा जाता है, वह बाधाजनक, विरिक्त-जनक और पीड़ा-जनक भले ही हो, पर कौतुकजनक तो कभी नहीं होता। सचेतन पदार्थ सम्बन्धी असंगत घटनाओं के सिवा सिर्फ जड़ पदार्थों द्वारा ही हमें हँसी नहीं आती।

क्यों नहीं श्राती, इसका कारण निश्चय कर कहना कठिन है, पर श्रालोचना कर देखनेमें हर्ज ही क्या है।

हमारी भाषामें कौतुक और कौतूहल राब्दके अर्थमें सम्बन्ध है। संस्कृत साहित्यमें बहुत जगह एक अर्थमें दोनों राब्द विकल्पसे प्रयुक्त हो सकते हैं। इससे अनुमान किया जा सकता है कि कौतूहल वृत्तिके साथ कौतुकका विशेष सम्बन्ध है।

कौत्ह्लका एक प्रधान द्यंग है — नवीनकी स्पृहा। नवीनता कौतुकका भी एक प्रधान उपकरण है। द्यसंगतके भीतर जैसी विशुद्ध नवीनता होती है, वैसी संगतके भीतर नहीं होती।

किन्तु पदार्थ-असंगतिसे इच्छा शिक्तका विशेष सम्बन्ध है। यह संबन्ध जड़ पदार्थके मीतर नहीं होता। यदि साफ रास्तेसे चलता हुन्या सहसा दुर्गन्ध पाऊँ, तो मुक्ते निश्चय हो जायगा कि पास ही कहीं दुर्गन्ध अवश्य है—इसीलिये ऐसा होता है। मैं सावधान हो जाता हूँ, किसी प्रकारकी मानसिक उत्तेजना नहीं होने पाती। जड़ प्रकृतिमें जिन कारणोंसे जो कार्य हो रहे

हैं, उनमें किसी प्रकारका परिवर्त्तन नहीं हो सकता। यह स्थिर सिद्धान्त है।

किन्तु रास्ता चलते यदि एकाएक देखें कि एक वड़ा बूढ़ा च्यादमी खेमटा नाच रहा है, तो वास्तवमें वह हमें **असंगत** प्रतीत होता है। क्योंकि वह जरूरी और नियमानुकूल नहीं है। बूढ़ेसे इस प्रकारके त्राचरणकी कभी प्रत्याशा नहीं करते : क्योंकि उसमें इच्छाशक्तिका अस्तित्व है। वह जान वृक्तकर नाच रहा है। वह यदि चाहता तो न नाचता। जड़में कोई पदार्थ शायद अपनी इच्छाके अनुसार नहीं होता। इसीलिये जड़में कोई चीज श्रसंगत श्रौर कोतुकप्रद नहीं प्रतीत होती। यही कारण है, कि अप्रत्याशित ठोकर और दुर्गन्य हास्यजनक प्रतोत नहीं होते। चायका चम्मच यदि श्रकस्मात् चायके प्यालेसे उछल कर द्वातकी स्याहीमें गिर पड़े, तो यह चम्मचके लिये हँसीकी बात नहीं होगी, क्योंकि भावाकर्षण शक्तिके नियमका उल्लंघन करना उसके वंशकी बात नहीं है। परन्तु यदि कोई अन्यमनस्क लेखक अपने चायके चम्मचको द्वातमें डुबाकर चाय पीनेकी चेष्टा करे, तो यह जरूर हो हँसीकी बात होगी। जैसे नीति जड़ पदार्थमें नहीं है, वैसे ही असंगति भी जड़में नहीं है। मन:-पदार्थ जहाँ प्रवेश कर सन्देह उत्पन्न कर देता है, वहीं श्रीचित्य-अनौचित्य, संगत श्रोर असंगतका प्रश्न उठता है।

कौतूहल अने क अवसरों पर बहुत ही कठोर प्रतीत होता है। सिराजुहीला दो आदमियोंको दाढ़ीको एक-दूसरेसे बाँधकर उनकी नाकोंमें सुँघनी दूँस देते थे। ऐसा प्रवाद सुना जाता है। दानां जब ब्रींकने लगते, तो सिराजुहीलाको बड़ी प्रसन्नता होतो था। इसमें तो असंगतिका लेश भी नहीं है। नाकमें सुँघनी डालनेसे ब्रोंक ता आयोगा ही। किन्तु यहाँ भा इच्डाके साथ पाँच सद्स्य ११६

कार्य्यका त्रसामञ्जस्य है। जिनकी नाकोंमें सुँघनी दी जाती है, वे नहीं चाहते कि छींकें, क्योंकि छींकते ही उनकी दाढ़ीमें तुरत खिचाव पड़ता है। इतने पर भी उन्हें छींकना ही पड़ता है।

इसी प्रकार इच्छाके साथ अवरथाकी असंगति, उद्देश्यके साथ उपायकी असंगति और बातके साथ कार्य्यकी असंगति होनेमें निष्ठुरताका परिचय मिलता है। बहुत समय जिसके विषयमें हम हँसी करते हैं, वह अपनी अवस्थाको हास्यका विषय नहीं समस्ता। इसीलिये पाँच भौतिक सभामें व्योमने कहा था, कि कमेडी और ट्रेजेडी सिर्फ पीड़नके भिन्न-भिन्न परिमाण हैं। कमेडीमे जिनकी निष्ठुरता प्रकट होती हैं, उससे हमें हँसी आती है और ट्रेजेडीमें पीड़नकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि हमें क्लाई आ जाती है। टाइटीनिया (घोड़ी) एक अपूर्व मोहके वशीभूत होकर गदहेके निकट जो आत्म-विसर्जन करती है, अवस्था भेद और पात्र मदके कारण वही पीछे शोकका रूप धारण करता है।

असंगति ट्रेजेडीका भी एक विषय है और कमेडीका भी।
इच्छाके साथ अवस्थाकी असंगति प्रकट होती है। फलस्टाफ
विग्रंडसर वासिनी रांगनीकी प्रेम-लालसामें निःशंक चित्तमें अप्रसर
होते हैं, परन्तु बड़ी आपत्तिमें पड़कर उन्हें पीछे लौटाना पड़ता है
गमचद्र जब रावणको मार, बनवासकी प्रतिज्ञा पूरी कर राज्यको
लौटा आये और दाम्पत्य सुखकी चरम सीमापर पहुँच गये, उसी
समय अकस्मात् कहाँसे विपत्तिके बादल टूट पड़े—गर्मिणी
सीताको बाध्य होकर जङ्गलमें छोड़ना पड़ा। दोनों दृष्टान्तोंमें ही
आशा के साथ फल और इच्छाके साथ अवस्थाकी असंगति देखी
जाती है। इसलिये साफ प्रकट होता है, कि असंगतिके दो प्रकार
हाते हैं, एक हास्यजनक और दूसरा दु:खजनक। विरक्तिजनक
विस्मय-जनक, दोष-जनकको भी हम दूसरी श्रेणी में गिनते हैं।

अर्थात् असंगति जब हमारे मनपर हल्की चोट करती है—
जब तक उसकी चोट मर्मस्थान तक नहीं पहुँचती, तबतक हमें हँसी
आती है, परन्तु जब वह हमारे गुह्य स्थानको हिला देती है—जब
पीड़ा असह्य हो जाती है, तब हमें दुःख मालूम होता है। शिकारी
जब बहुत देर तक ताक लगाये बैठे रहनेके बाद दूरकी किसी
सफेद चीज पर हसके अमसे गोली चलता है और निकट जाकर
देखता है कि वह फटे हुयं कपड़ेका एक चीथड़ा है, तब उसे
निराशा होता है। हम भी उस पर हँसते हैं। परन्तु एक आदमी
किसी वस्तुको अपने जीवनका चरम लच्च मानकर उसको प्राप्त
करनेक लिये निरन्तर घोर परिश्रम करता है और अन्तमें सिद्ध
काम हो, उस वस्तुको हाथमें लेकर देखता है, तो उसे तुच्छ मायाजाल पाता है, ऐसी अवस्थामें हमारा भी अन्तः करण दुखित हो
जाता है।

दुर्भिन्नमें जब दलके दल लोग मरते हैं, तब हमें वह मृत्यु असंज्ञतामय प्रतोत नहीं होती। परन्तु हम अनायास कल्पना कर सकते हैं कि किसी दिल्लगीबाज शैतान के लिये यह बड़े कौतुकका दृश्य है। वह शैतान इन अमर—आत्माओं, अति जीर्ण कलेवरों की ओर सहास्य दृष्टिपात करके कह सकता है, कि हमारे षड्दर्शन तुम्हारे कालिदास काव्य, तुम्हारे तैंतीस करोड़ देवता आदि सभी कुछ तो हैं, परन्तु चावल के लिये तुम्हारी अमर आत्मायें और दिग्विजयी मनुष्यत्व एक दम कण्ठके पास धुक-धुक कर रहा है।

साफ बात यह है, कि असंगतिका तार धीरे-धीरे चढ़ाते जाने से क्रमसे वह विस्मय और फिर आँसूके रूपमें परिणत होता है।

# बारहवीं बैठक

दि श्रोर स्रोतिस्विनी उपिथत न थीं—सिर्फ हमीं हम चार श्रादमी थे।

समीरने कहा—देखों, उस दिनके उस कौतुक—हास्यके सम्बन्धमें मुक्ते एक बात याद पड़ गयी है। अधिकाश कौतुक हमारे मनमें कोई न कोई अद्भुत चित्र खींच देते हैं आर उसीस हम लोगोंको हँसी आती है। परन्तु जो स्वभावसे ही चित्रकलासे घृणा करते हैं—जिनकी बुद्धि एबस्ट्रेक्ट , अनाविष्ट ) विषयोंमें ही अभग करती है, कौतुक वैसे लोगोंको विचलित नहीं कर सकता।

क्षितिने कहा—पहले तो तुम्हारा विचार ही समम्भमें न त्राया, दूसरे एवस्ट्रेंक्ट शब्द श्रांत्रेजी है।

समीरने कहा—पहले अपराधका प्रतिवाद करनेकी चेष्टा करता हूँ, किन्तु दूसरे अपराधसे बचनेका कोई उपाय नहीं देखता। इसिलये बुद्धिमानों को इसके लिये मुक्ते चमा करना होगा। में कहता था, कि जो लोग द्रव्यका सम्पूर्ण वाहब्कार कर गुणोंको ही बिना चेष्टाके प्रहण कर लेते हैं, वे स्वभावतः हास्यरसके रसिक नहीं होते।

चितिने सिर हिलाकर कहा-ना, अभी साफ नहीं हुआ।

समीरने कहा—एक उदाहरण देता हूँ। पहली बात तो यह है—हमारे साहित्यमें किसी सुन्दरीका वर्णन करते समय चित्रकार कोई विशेष चित्र खींचनेकी और लच्य नहीं करता। सुमेर, दाडिम्ब, निम्ब इत्यादि कई एक चुने हुए शब्दोंको लेकर उन्हें एक लच्छेदार भाषामें । श्रृङ्खालित कर देता है और

इन्हीं शब्दोंको वह प्रत्येक सुन्द्री स्त्रीके गुर्गोंकी प्रशंसा करते समय व्यवहारमें लाता है। हम किसी मूर्तिका अविकल प्रति-रूप नहीं खींचते और खींचनेकी चेष्टा भी नहीं करते। इसीलिये हम लोग कौतुकके एक प्रधान श्रंगसे वंचित रह जाते हैं। हमारे प्राचोन काव्योंमें प्रशंसाके उद्देश्यसे सुन्दरी स्त्री की मन्द गतिकी तुलना गजेन्द्रगमनके साथ की गई है। यह तुलना दूसरे देशोंके साहित्यमें जरूर ही हास्यप्रद समभी जायगी। परन्तु इस प्रकारकीं एक विचित्र तुलना हमारे देशमें क्यों प्रकट हुई ऋौर इसका प्रचार ही इतना क्यों बढ़ गया ? इसका प्रधान कारण यह है, कि हमारे देशके लोग द्रव्यसे उसके गुणको सहज ही ब्रलग कर ले सकते हैं। इच्छानुसार हाथीमेंसे हाथीके सभी गुणोंको लुप्त कर सिर्फ उसकी मन्द्रगतिको ही बाहर निकालते हैं। इसोसे जब षोड्शी पुवतीके प्रति गजेन्द्र-गमनका प्रयोग करते हैं, तब बृहदाकार जान-वरको एक बारगी देख नहीं पाते । जब किसी सुन्दर वस्तुका वर्णन करना कविका उद्देश्य होता है, तब सुन्दर उपमाके ढूँ द निकालने ़ की उसे आवश्यकता होती है, केवल उपमाके उपमेय अंशोंकी ही नहीं, अन्यान्य अंशोंका भी मनमें उद्य हो जाना स्वाभाविक है। इसीलिये हाथीके सुँड़के साथ स्वियोंके हाथ-पैरकी तुलना करना कम दुरसाहसका काम नहीं है। किन्त हमारे देशके पाठक इस तुलनाको देखकर न हँसते हैं श्रीर न विरक्त होते हैं। इसका कारण यह है कि हाथीके सूँड्की केवल गोलाईको लंकर और सब गुणोंको छोड़ दिया गया है। यह अद्भूत शक्ति हममें है। गृद्धिनी के साथ कानकी क्या समानता है, उसे समभनेकी मुभमें कल्पना शक्ति नहीं है। सुन्दर मुखकी दोनों त्रोर दो गृद्धिनी लटक रही हैं, ऐसी धारण में नहीं कर सकता; क्योंकि मेरी कल्पनाशक्ति इतनी जड़ नहीं हुई है। हो सकता है कि अङ्गरेजी पढ़नेके कारण हमारी हँसनेकी शक्तिमें ऐसा परिवर्तन हुआ हो।

दाप्तिने कहा—हमारे देशमें काव्योंमें खियोंके गठनका वर्णन करते समय जहाँ कहीं ऊँचाई और गोलाईको व्यक्त करनेको आवश्यकता हुई है, वही किवयोंने अनायास गम्भीरता पूर्वक सुमेर और मेदिनीकी अवतारणा की है। इसका एक कारण है। एक्स्ट्रेक्ट भावके देशमें परिमाण विचारकी आवश्यकता नहीं है। वैलकी पीठका डील भी ऊँचा होता है और कंचनजंघाका शिखर भी ऊँचा होता है, इसिलये यदि सिर्फ एक्स्ट्रेक्ट ऊँचाई को जा सकती है। किन्तु जा आभागा कंचनजंघाकी उपमा सुनकर कल्पना पटपर हिमालयके शिखरको अंकित कर लेता है, जो अभागा पर्वत शिखरको सिर्फ ऊँचाईको ही देखकर और सभी अगोको छिपा नहीं सकता, उसे बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता है। भाई समीर, तुम्हारी आजकी बात ठीक मालूम होती है। में इसका प्रतिवाद नहीं कर सकती, इसलिये दु:खी हूँ।

क्योमने कहा—में नहीं कह सकता, कि मुक्ते विरोधमें 'कुछ कहना ही नहीं है। समीरके मतको कुछ संशोधित रूपमें प्रकट करना उचित सममता हूँ। असल बात यह है, कि हम लोग अन्तर्जगत् बिहारी हैं। वाह्य-जगत् हमारे लिये शक्तिशाली नहीं है। मनमें जिस बातको गढ़कर हम खड़ी कर देते हैं, वाह्य जगत् उसका प्रतिवाद कर उस तोड़ नहीं सकता। उसका प्रतिवाद प्राह्य भी नहीं होता। जैसे धूम्रकेतुकी छोटी-सी पूँछ यदि किसी प्रहके रास्तेमें आ जाय, तो उससे पूँछकी हानि भले ही हो सकती है, परन्तु प्रहका कुछ भी नुकसान नहीं होता, वह बेरोक-टोक चला जाता है। वैसे ही विहर्जगतके साथ हमारे अन्तर्जगतका कभी सम्पूर्ण संघात नहीं होता। यदि होता भी है, तो विहर्जगत हार मानकर पीछे हट जाता है। जिनके निकट हाथीके अस्तित्वमें किसी प्रकार भ्रम नहीं होता, वे लोग गजेन्द्र-गमनको उपमामें गजेन्द्रको बिना जाने-सुने बाद देकर सिर्फ गमन ही को नही ले

सकते। गजेन्द्र ऋपना विशाल शारीर फैलाकर ऋटल भावसे कव्यका रास्ता रोके खड़ा रहता है। किन्तु हमारे निकट गज और गजेन्द्र कुछ भी नहीं है। वह हमारे निकट इतना प्रत्यक्ष स्पष्ट नहीं है कि सिर्फ स्सके गमनको हो लेनेके लिये उसके सारे शारीरको गाड़ देना होगा।

#### चितिने कहा-

इसिलिये क्या सुमेर, क्या गजेन्द्र और क्या मेदिनी कोई भी हमें नहीं हटा सकता। काव्य ही क्यों, ज्ञान राज्यमें हमलोग बिहर्जगतको कुछ सममते ही नहीं। एक सीधा उदाहरण याद पड़ता है! हम लोगोंके संगीतके सातों सुर भिन्न-भिन्न पशु-पित्त्योंके कण्ठस्वरसे लिये गये हैं। भारतीय संगीत शास्त्रमें यह प्रवाद बहुत दिनोंसे चला आता है। आज तक हमारे उस्ताद के मनमें इस सम्बन्धमें सन्देह भी नहीं हुआ। परन्तु वहिर्जगत अहिर्नश उसका प्रतिवाद कर रहा है। स्वरमालाका पहला सुर गधेके सुरसे चुराया हुआ है, ऐसी अद्भुत कल्पना किसी बुद्धिमान के सिरमें क्यों कर समाई, इसका कारण सममना हम जैसोंको बुद्धिसे बाहर है।

व्योमने कहा—यूनानियोंके लिये विहर्जगत वाष्प और मरी-चिकाकी भांति नहीं था। वह प्रत्यत्त चमकता हुआ था। इसोसे उन्हें मनकी सृष्टिके साथ बाहरी सृष्टिका सामञ्जस्य रखनेमें बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता था।

इसीलिये उन्हें अपने देवी-देवताओं की मूर्ति सुन्दर और भावपूर्ण बनानी पड़ी थी। यदि ऐसा न करते तो सांसारिक सृष्टिके साथ उनके मनकी सृष्टिका एक भीषण संघर्ष होता और उस संघर्षका फल यह होता कि मूर्ति पूजनमें वह भक्ति और आनन्द न रह जाता। हमें इसका डर नहीं है। हम अपने पाँच सद्स्य १२२

देवताकी चाहे जैसी भी मूर्ति गढ़ें, हमारी कल्पनाके साथ या बहिर्जगतके साथ उसका किसी प्रकार मत बिरोध नहीं होता। मृषिक-वाहन, चतुर्भुज, एक दन्त, लम्बोद्र, गजानन, इत्यादि मूर्तियाँ हमारे लिये हास्यजनक नहीं हैं। इसका कारण यह है, कि उसी मूर्तिको हम अपने मनकी चिन्ताके भीतर भी देखते हैं। वहिर्जगतके साथ और उसके चारों ओरके स्थूल सत्यके साथ हम उसकी तुलना नहीं करते। क्योंकि, वहिर्जगत हमारे निकट उतना प्रवल नहीं, प्रत्यक्ष स्थूल सत्य हमारे निकट उतना कठिन और मजबूत नहीं, जितनी प्रवल और टढ़ वह काल्पनिक मूर्ति हो, जिसको उपलच्य बनाकर हम अपने मनके भाव और भिक्त जाग-रित रख सकते हैं।

समीरने कहा—जिसको उपलच्य बनाकर हम प्रेम या भिक्त अथवा साधना करते हैं, उस उपलच्यको सम्पूर्ण, सौन्द्य अथवा स्वामाविकतासे विभूषित और अलंकृत करनेकी हमें जरूरत नहीं पड़ती। सामने एक कुरूप और विकृत मूर्तिको देखकर भी हम उसकी सुन्दरताका अनुभव कर सकते हैं। मनुष्यका गाढ़ा नील वर्ण हमें स्वभावतः सुन्दर नहीं प्रतीत हो सकता है, परन्तु जब हम कृष्णकी मूर्तिको गाढ़े नील रंगमें देखते हैं, तब उसे हम सुन्दर ही सममत हैं। उसकी सुन्दरता अनुभव करनेमें चेष्टा ही नहीं करनी पड़ती। वहिजगतके आदर्शका जो लोग अपनी इच्छानुसार जुप्त नहीं कर सकते, वे लोग यदि अपने मनके सौन्दर्य भावकी किसी मूर्तिक रूपमें गढ़ने लगें, तो वे किसी प्रकार उसमें अस्वा-भाविकता और असोन्दर्यका समावेश नहीं कर सकते। यूना-नियोंकी दृष्टिमें यह नील वर्ण बहुत ही खटकता है।

व्योमने कहा—हमारी भारतीय प्रकृतिकी यह विशेषता उच्च श्रेगीकी कला विद्यांके लिये बाधक भले ही हो, पर उससे कई एक सुविधायें भी मिलती हैं। भक्ति, स्नेह, प्रेम यहाँ तक कि सौन्दर्यभागके लिये भी हमें वाह्य जगतका दासत्व नहीं करना पड़ता, सुविधा और सुअवसरकी प्रतीक्षामें बैठे नहीं रहना पड़ता। हमारे देशकी स्त्री अपने स्वामीको देवता सममकर पूजतो है। किन्तु उसमें भक्तिभावका उद्रेक करनेके लिये स्वामीमें देवत्व और महत्वका रहना जरूरो नहीं है। यहाँ तक कि स्वामी यदि मूर्ख और पशु-प्रकृतिका हो तो भी उसकी पूजामें बाधा नहीं पड़ती है। श्री अपने स्वामीको तिरस्कार और धिकार दे सकती है, परन्तु देव-भावसे उसकी पूजा करतो है। एककी प्रवलतास दूसरा भाव दव नहीं जाता—सकुच नहीं जाता। क्यांकि हमारे मनोजगतके साथ वाह्य जगतका संघात उतना प्रवल नहीं होता।

समीरने कहा—सिर्फ स्वामी देवता ही क्यों ? हमारे पौराणिक देवी-देवताओं के सम्बन्धमें भी हमारे मनमें इसी प्रकारके दा विरोधी भाव विद्यमान हैं। वे परस्पर एक-दूसरेको दूर नहीं हटा सकते। हमारे देवताओं के सम्बन्धमें जो पौराणिक कहानियाँ और जनप्रवाद प्रचलित है, हमारी धर्म-बुद्धिका उच्च आदर्श उनका अनुमोदन नहीं करता। यहाँ तक कि हमारे साहित्य और संगीतमें इन देव-निन्दाओं का उल्लेख करके बहुत तिरस्कार और परिहास किया गया है। पर चूंकि हम उनका व्यङ्ग और भत्सेना करते हैं, इसिलये भक्ति नहीं करते, ऐसी बात नहीं। गौको हम जानवर समभते हैं, उनकी बूभ-सूभपर भी टीका करते हैं। खेतमें बैठनेपर लाठी लेकर खदेड़ते भी हैं और गोशालेमें कमरभर गांबरके कीचड़ में खड़ी रखते हैं; किन्तु भगवती कहकर पूजा करते समय ये वातें व्यानमें भी नहीं आती।

क्षितिने कहा—और भी देखा, हम लोग सर्वदा वेसुरे आदमी की तुलना गंधेसे करते हैं। तथाप कहते हैं, कि गंधेसे ही संगीत

शास्त्रका पहला अक्षर मिला है। जब हम यह बात कहते हैं तब उसे भूल जाते हैं त्र्यौर जब वे कहते हैं, तब इसका ध्यान छोड़ देते हैं। वहनेकी त्रावश्यकता नहीं कि हममें यह एक श्रद्भुत शक्ति है। किन्तु इस विशेष शक्तिका अवलम्बन करके व्योम जिस सुविधाका उल्लेख करते हैं, मैं उसे नहीं सममता। हमलोगों में काल्पनिक-सृष्टिका विस्तार करनेकी शक्ति है। इसलिये हमारे भीतर अर्थलाम, ज्ञानलाम और सौन्दर्यके भोगके सम्बन्धमें एक च्दासीनता-सूचक सन्तोषभाव पाया जाता है। हम किसी वस्तुकी विशेष त्रावश्यकता नहीं अनुभव करते। यूरोपीय विद्वान् त्रपने वैज्ञानिक अनुभवोंको वड़ी बड़ाईसे हजारों बार जाँचते हैं, तो भी उनका सन्देह दूर नहीं होता। जब हम मनमें कोई विशेष सुसंगन श्रीर सुगठित मत खड़ा कर लेते हैं, तब उसकी सुसंगति श्रीर सुषमा ही हमारे निकट सबसे बड़ा प्रमाण समभी जाती है। हम उसकी वहिर्जगतमें परीक्षा करके देखनेकी जरूरत नहीं समभते। ज्ञानवृत्तिमें जो बात घटती है, हृद्य-वृत्तिमें भी वही बात घटती है। हम सौन्दर्य-रसकी चर्चा करना चाहते हैं, परन्तु इस उद्देश्यसे यत्नपूर्वक मनके आदर्शको वहिर्जगतमें गढ़कर एक रूप दिखा देने की आवश्यकता हम नहीं सममते । अच्छा-बुरा कुछ बन जानेसे ही हम सन्तुष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि कभी-कभी आलंकारिक श्रत्युक्तिका अनुसरण करक कोई विकृत मूर्ति खड़ा कर देते हैं। श्रीर उस श्रसंगत, विरूप श्रीर विसदृश मृतिको ही श्रपनी कल्पना द्वारा कनोवांच्छित मूर्तिके रूपमें पारगात कर सन्तुष्ट हा जाते हैं। अपने देवताका, अपने सौदन्दर्यके आदर्शका यथाय कुन्दर बनानेकी चेष्टा नहीं करते । भक्ति-रसकी चर्चा करना चाहत हैं, परन्तु यथार्थ भक्तिके पात्रको ढूढ़ निकालनेकी चेष्टा नहीं करते श्रीर न त्रावश्यकता ही सममते हैं-श्रपात्रकी भाक्त करके भी हम सन्तृष्ट रहते हैं। इसलिये हम कहते हैं कि ''गुरु देवता

हमारे पूज्य हैं" यह नहीं कहते कि जो पूज्य हैं, वही हमारे गुरु हैं। हो सकता है कि गुरुने जा मन्त्र हमारे कानमें दिया है, वह स्वयं उसका अर्थ न जानते हों। हो सकता है कि हमारे गुरु किसी भूठे मुकदमेमें गवाह हैं, तथापि उनकी चरण-रज हमें मस्तकपर चढ़ानी ही होगी। यदि यह मत मान लिया जाय, तो भिक्त करनेके लिये भाक्त-भाजकको ढूंढ़नेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। विना मंमटके हम भिक्त करते रहेंगे।

समीरने कहा— अंग्रेजी शिक्षाके प्रभावसे हमलोग इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बंकिमका कृष्ण-पूजाका प्रचार करने हैं। बंकिमने कृष्णकी पूजा करने और कृष्ण-पूजाका प्रचार करने के पहले उनको निर्मल और सुन्दर बनाने की चेष्टा की है। यहाँतक कि कृष्ण-चरित्रमें जितनी बातें अनैसर्गिक हैं, उन सभीको उन्होंने निकाल दिया है। उन्होंने कृष्णको उनके उच्चतम आदर्शके अपर प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि देवताको दोष नहीं लगता, तेजस्वीके लिये सभी दोष क्षम्य हैं। एक शब्दमें उन्होंने एक नवीन असन्तोषकी सृष्टि की है, पूजा करने के पहले उन्होंने देवताको खोजने की चेष्टा की है और हाथके साममे जो मिल गया है, उसीको लेकर नमोनमः नहीं करने लगे हैं।

क्षितिने कहा—यह असन्तोष न होने के कारण ही बहुत दिनसे हमारे समाजमें देवताको देवता होने, पूष्यको उन्नत होने और मूर्तिको भावके अनुरूप परिवर्त्तित होनेकी जरूरत नहीं पड़ी है। ब्रह्मणको हम देवता सममते हैं, इसलिये बिना चेष्टाके देवताकी तरह पूजा करते हैं और हमलोगों की भी भक्ति-वृत्ति अनायास चिरतार्थ हो जाती है। स्वामी-देवता को स्त्रीकी भक्ति प्राप्त करने के लिये किसी प्रकारकी चेष्टा और उद्योगकी आवश्यकता नहीं.

पड़ती श्रीर स्त्रीको भी श्रयोग्य स्वामी मिलने के कारण श्रसन्तृष्ट होने की श्रावश्यकता नहीं होती। सौन्दर्य श्रनुभव करने के लिये सुन्दर वस्तुकी श्रावश्यकता नहीं होती, भिक्त दान करने के लिये भक्ति-भाजनकी श्रावश्यकता नहीं होती। इस प्रकार श्रित सन्तोष की श्रवस्थाको हप सुविधा नहीं समभते। इससे केवल समाजकी दीनता, श्रीहीनता श्रोर श्रवनितको ही प्रश्रय मिलता है। यदि वहिर्जगतको उत्तरोत्तर विद्युप्त करके मानसिक संसारको सबके अपर प्रधानता दी जाय, तो यह उतनी ही मूर्खता होगी, जितनी श्रव की डालपर वैठकर उसी डालको कुठार से काटने से होगा।

## तेरहवीं बैठक

श्री तस्विनीने कहा- देखो, घरमें उत्सव है। तुम लोग व्योमसे कहो, जरा भले श्रादमीकी पीशाक में श्राया करें।

सुनकर हम सभी हँसने लगे। दीप्तिने कुछ कुद्ध होकर कहा— नहीं, हँसने की बात नहीं, तुमलोग न्योमको ताकीद कर देना कि भद्र-समाजमें पागलोंकी तरह पोशाक पहने न छाया करें। इन सब बातोंमें जरा सामाजिक नियम मानकर चलना अच्छा है।

समीरने बात बढ़ानेके अभिशायसे पूछा-क्यों, क्या चाहिये।

दीप्ति ने कहा—कान्य-साज्य में कविका शासन जैसा कठिन है, किव जैसे छन्दकी कोई शिथिलता, मिलानकी कोई भूल. शब्द की रूढ़ता त्तमा नहीं कर सकता, वैसे ही हमारे श्रचार-व्यवहार, वसन- भूषण्के सम्बन्धमें समाज-शासन भी शिथि तता नहीं अकट कर सकता। यदि ऐसा न करे तो समग्र समाजका छन्द श्रीर सौन्दर्य टिक ही नहीं सकता।

चितिने कहा—समाजको सुन्दर, शृङ्कालित चौर परिमार्जित बनाना हम सभोका कर्त्तव्य है, यह मैं मानता हूँ ; परन्तु अन्यम-नस्क व्योम बेचारा जब इस कर्त्तव्यको भूलकर लम्बे पैर बढ़ाये यझाड़ाता चला आता है, तब वह बुरा नहीं लगता।

दोप्तिने कहा—यदि वह अच्छा कपड़ा पहनते, तो वह देखनेमें श्रोर भी अच्छे लगते।

हितिने कहा—सच कहो तो सही, अच्छा कपड़ा पहननेपर च्योम क्या सचभुच अच्छे लगते हैं १ और फिर हाथीको यदि ठीक मोरकी तरह पंख हो, तो क्या उसकी सुन्दरता बढ़ जाती है १ और फिर मोरको हाथीकी पूंछ भी हो, तो नहीं अच्छी लगती। वैसे ही यदि न्योमको समारकी पोशाक पहना दी जाय, तो वह उन्हें नहीं शोभती और यदि समीर न्योमकी पोशाक पहनकर आएँ, तो उन्हें घरमें घुसने भी नहीं दे सकते।

समीरने कहा—असल बात यह है कि पहनाव-ओढ़ाव और श्राचार-विचारकी हीनतासे जब शिभिलता, मूर्खता और जड़ता प्रकट होती है, तभी वह देखनेमें बुरी मालूम पड़ती है।

यही कारण है कि हमारा समाज इतना श्रीहीन श्रीर कद्ये है। बंगाली समाज जैसा भाग्यहीन, वैसा ही समाजहीन भी है। वह पृथ्वी-समाजके विल्कुल बाहर है। हिन्दुस्थानी 'सलाम' शब्द-का श्राभवादन-सूचक कोई पर्याय शल्द बंगला साहित्यमें नहीं है। इसका कारण यह है कि वंगालियोंका व्यावहारिक सम्बन्ध सीसीत है, वह घर श्रीर शामके सम्बन्धकी सीमासे बाहर नहीं जाता। साधारण संसारके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता।

इसलिये श्रवरिचित समाजके साथ मिलते समय कोई शिष्टाचार-का नियम नहीं खोज पता । एक हिन्दुस्तानी सभ्यताके लिहाजसे-चाहे अंग्रेज हो, चाहे चीना—सभीको सलाम करता है, बंगाली वहाँ नमस्कार भी नहीं कर सकता और सलाम भी नहीं कर सकता। वह वहाँ बिल्कुल जंगली बन जाता है। बंगालिने काफी कपड़े-लत्तेसे ढँकी नहीं होती। वे सर्वदा असम्बत रहती हैं। इस कारण भैसुर-श्वसुर इत्यादि घरके परिचित सम्बन्धियोंके निकट उन्हें यथेष्ट लजा होती है; किन्तु साधारण भद्र-समाजके उपयुक्त लजा प्रकट करनेमें बिल्कुल उदासीन रहता हैं। यह शिश्विलता सामाजिक संकीर्णताका फल है। पर्याप्त कपड़े-लत्ते। व्यवहार करते ब्रौर न करनेके सम्बन्धमें बंगाली पुरुषोंमें भी हदसे ज्यादे **उदासीनता रहती है। सर्वदा श्राधक समय श्रपने बाल-व**न्नों श्रीर स्वजन-सम्बन्धियोंमें ही बितानेके कारण उदासीनताका यह भाव उनके हृद्यमें जड़ जमा लेता है। इसिलये बंगालियोंके वस्त्रा-भवरा और रहन-सहनकी अशिष्टताके कारण उनमें एक अपरि-चित , त्रालस्य, शिथिलता, स्वेच्छाचार और आत्म-सम्मानका श्रभाव दिखायी पड़ता है। श्रतएव यह बंगालियोंकी विश्रद वर्बरता है, इसमें सन्देह नहीं।

मैंने कहा—परन्तु इसिलये मैं लिज्जित नहीं हूँ। किसी-िकसी रोगमें ऐसा होता है कि जो हम खाते हैं, वहीं शकरकी तरह मीठा हो जाता है। वैसे ही हमारे सभी भले-बुरे आचरण आश्चर्यजनक मानसिक विकारके कारण सिर्फ अतिमिष्ट अलंकारके क्रियमें परिणत होते हैं। हम कहा करते हैं कि हमारी सम्यता आध्यात्मक सभ्यता है। हमारी सभ्यता का चरम लह्य "खाओ-पीओ और मौज उड़ाओं" का नहीं है। इसिलये सभी जड़-सम्बन्धियों के विषयमें हमारी इतनी उदासीनता और अनाशिक्त है। समीरने कहा—किसी सर्वोच्च विषयको सर्वदा लह्य रखनेके

१२६ पाँच सदस्य

कारण बहुत लोग साधारण बातोंको बिल्कुल ही भूल जाते हैं। यदि भूलते नहीं तो उदासीनता तो जरूर दिखलाते हैं। ऐसे लोगोंकी निन्दा करनेका कोई साहस नहीं करता। सभी सभ्य समाजोंमें ही इस प्रकारका एक सम्प्रदाय समाजके सर्वोच आसनपर विरा-जता है। प्राचीन भारतवर्षमें अध्ययनशील बाह्मण भी इसी सम्प्रदायके अन्तर्गत थे। किसीने भी ऐसी आशा न की थी कि वे लोग चित्रय और वैश्योंकी नाई सज-धज और काम-काजसे उदासीन और निरत रहेंगे। यूरोपमें भी इस सम्प्रदायके लोग थे और अब भी हैं।

मध्ययुगके आचारयोंकी बात यदि छोड़ भी दें तो भी आधु-निक युगके युरोपमें भी न्यूटन जैसे बड़े-बड़े लोग यदि नवीन फैशनके फूल बाबू बनकर किसी निमन्त्रणमें सम्मिलित होने जांय श्रौर सामाजिक लोकाचार का तनिक भी ध्यान न रखें तो भी उन्हें हँसनेवाला कोई नहीं है। इसके लिये उन्हें कोई तिरस्कार करनेवाला नहीं। सभी देशोंमें श्रौर सभी युगमें कुछ ऐसे महात्मा होते हैं, जो समाजके भीतर रहकर भी सकाजमें सम्पूर्ण अना-सक्त रहते हैं; कोई रीति-रिवाज नहीं मानते। यदि वे लोग ऐसा न करें तो उनका काम ही नहीं चल सकता श्रीर समाज भी इन क्षुद्र शुल्कके लिये उन्हें विरक्त नहीं करता। परन्तु त्राश्चर्च्यकी बात यह है, कि बंगालमें सिर्फ थोड़ेसे उच श्रेगीक महापुरुष ही नहीं बल्कि सारा देशका देश सभी तरहके स्थभाव-वैचित्रोंको भूतकर अन्य समाजोंकी कल्पनाके अतीत आध्यात्मिकता के उच्च शिखरपर सहज ही आरूढ़ हैं। हम लोग ढीली पोशाक ऋौर ढीले अदब-कायदेको ही लेकर बड़े आरामसे दिन बिता रहे हैं। हम चाहे जैसे रहें, जैसे ही श्रपनी चाल-ढाल रहन-सहन रखें, किसीको उसमें समालोचना करनेकी जरूरत नहीं - अधिकार भी नहीं। क्योंकि हममें उत्तम, श्रौर मध्यम नीच सभी प्रकारके लोग मैली चहर लेकर निर्गुण ब्रह्मको पानेके लिये साधना कर रहे हैं।

इसी समय व्योम अपनी मोटो लाठी लेकर हाजिर हुआ। उनकी आजकी पोशाक दूसरे दिनोंकी अपेचा और मी निराली थी। इसका कारण यह था, कि उस घरमें आज एक उत्सव था इसिलये उन्होंने अपने नित्यके पहनावेके ऊपर चपकनकी तरहका एक बेढंगा शालका कुरता पहन लिया था। उस चपकनके भीतरसे वेनाप कटे हुए कपड़े दिखायी पड़ते थे। देखकर हम जाग हँसी न रोक कर सके और दीप्ति तथा स्नोतस्विनीके मनमें बड़ी घृणा उत्पन्न हो गयी।

व्योमने कहा—तुम लोगोंमें किस विषयपर वाद-विवाद हो रहा है ?

समीरने हमारी त्रालोचनाका भोड़ा ऋंश व्योमको सुनाकर कहा—मेरे सारे देशने ही वैरागोका 'वेश' धारण किया है।

व्योमने कहा—वैराग्यके समान कोई दूसरा ऐसा वृहत् कर्म हो ही नहीं सकता कि जो समस्त देशका आश्रयस्थल बन जाय। आलोकके साथ जैसे छाया रहती है, वैसे ही कर्मके साथ वैराग्यका निरन्तर सम्बन्ध रहा है। वैराग्यके ऊपर जिसका जितना ही अधिक प्रभुत्व होता है, वह उतना ही अधिक काम कर सकता है।

त्तितिने कहा—इसिलये जब सारा संसार मुखकी श्राशासे लाखों तरहके उद्योग कर रहा था, उस समय वैरागी डारिवनने संसारके सभी काम-काज छोड़कर सिर्फ इसी बातको सिद्ध करनेमें श्रपनी सारी जिन्दगी लगा दी, कि मनुष्यका श्रादि पुरुष बन्दर था। इस समाचारको खोज निकालनेमें डारिवनको श्रनेकों त्याग करने पड़े हैं।

व्योमने कहा—श्रसंख्य श्रासिक्योंसे गेरीबाल्डी यदि श्रपने को स्वाधीन न कर सकते तो वह इटलीको भी स्वाधीन न कर सकते थे। कर्मनिष्ठ जातियाँ ही वास्तवमें वैरागी हैं। जो लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिये जोवन और जावन के सभी सुख-सम्भागों को त्रणवत् त्याग कर तुषारमण्डित हिमालयके सर्वोच्च शिखरपर पहुँचना चाहते हैं और बार-बार व्यर्थ प्रयास होकर भी हतोत्साह नहीं होते, वे ही वास्तवमें वैरागी हैं। जो लोग धर्मप्रचारके उद्देश्यसे नरमांसाशी राक्षसों के देशमे जाने से नहीं हिचकते — जो लोग मात्रभूमिका श्राह्वान सुनकर श्रनायास धन-जन गौरवकी सुख शय्याको त्याग कर दु:सह क्लेशकर श्रति निष्ठुर मृत्युको भी श्रालिङ्गन करने के लिये तैयार हा जाते हैं, वे ही यभार्च वैरागी हैं। श्रीर हम लोगोंका कर्महीन, श्रीहोन, निश्चेष्ठ, निर्जीव वैराग्य सिर्फ श्रध:पतित जातिकी मूच्छी यस्थाके सिवा और कुछ नहीं। वह तो जड़ता है, उसका गव करना मूर्खता है।

क्षितिने कहा—अपनी इस मूच्छोवस्थाको हम लोग कहते हैं कि आध्यात्मक 'दशा' की प्राप्ति हो गयी है और ऐसा ही अनुभव कर हम लोग भक्तिसे विह्नल हो जाते हैं। इसी धारणासे ह हम समस्त कर्मसे च्युत हो जाते हैं।

व्योमने कहा—कर्मीको कर्मका किन नियम मान कर काम करना होता है। इसलिये अपने कर्मका नियम पालन करते समय उसे अनेकों छोटे-छोटे कर्मोंको उपेना करनी पड़ती है। ऐसा करना उसके लिये क्षम्य है। किन्तु अकर्मण्यकी उपेना क्षम्य नहीं हो सकती है। मनुष्य जल्दी-जल्दी दक्षरको दौड़ रहा है, उससे हम यह आशा नहीं कर सकते कि रास्तेमें सभीके साथ शिष्टतापूर्वक व्यवहार करता हुआ, सबका प्रत्याभिवादन करता हुआ जावेगा। अप्रेंज माली जब शरीरसे कुर्ता निकाल, हाथकी आस्तीन समेटकर बागीचेमें काम करता है, उस समय यदि उसके मालिककी स्त्री उसे देखकर लिजत होवे तो इसमें किसका दोष है? किन्तु हम लोग जब बिना काम-काजके सारा दिन रास्तेके

एक किनारे, अपने घरके दरवाजे पर तोंद खोले हुए, घुटनेके अपर तक धोती समेट कर बैठे-बैठे निर्लाजताके साथ हुक्केका दम लगाते हैं, तब हम संसारके सामने किस महान बैराग्य और किस उन्नत आध्यात्मिकताकी दुहाई देकर अपनी इस बर्बरता और सभ्यतापर पर्दा डाल सकते हैं? जिस बैराग्यके साथ कोई महान, सचेष्ट उद्योग नहीं मिला हुआ है, वह असभ्यताके सिवा क्या हो सकता है?

व्योमके मुखसे ये बातें सुनकर स्नोतिस्वनीको बड़ा श्रश्चर्य हुश्चा। कुछ देर चुप रहकर बोली—जबतक हमारा भद्र समाज सर्वदा यह ध्यानमें न रखेगा कि शिष्टतापूर्वक व्यवहार करना— भद्रतासे रहना हमारा कर्त व्य है और जबतक इस सिद्धान्तके श्रनुसार वह श्रपने बस्त्राभूषण, चाल-चलन, श्राचार-व्यवहार श्रोर रहन-सहनमें सम्पूर्ण भद्रतापूर्वक रहनेकी चेष्टा न करेगा, तबतक वह श्रपने श्रात्मसम्मानका श्रादर नहीं कर सकता और दूसरेक निकट भी उसके सम्मानका कोई मूल्य नहीं हो सकता। हम लोगोंने श्रपना मूल्य स्वयं घटा दिया है।

चितिने कहा—बढ़े मूल्यको बढ़ानेके लिये वेतनवृद्धि भी करनी होगी। परन्तु यह तो मालिकोंके हाथकी बात है।

दीप्तिने कहा—वेतनवृद्धिको आवश्यकता नहीं, चेतनवृद्धिकी आवश्यकता है। हमारे देशमें पैसेवाले भी गन्दे कपड़े पहने रहते हैं। वे भी अपने पहनाव-ओड़ावकी तरफ ध्यान नहीं देते। इसका कारण उनकी जड़ता और मूर्खता है, धर्भाभाव नहीं। जिसके पास पैसा है, वह सममता है कि घोड़े गाड़ीके बिना उसके ऐश्वर्थ्यका प्रमाण ही नहीं मिल सकता। किन्तु यदि हम उसके अन्तःपुरमें प्रवेश करें तो देखेंगे कि उसकी हवेली गोशालेसे भी गयी-गुजरी है। अहंकारके लिये जितनी सजधज और दिखान वट की जरूरत होती है उसपर हम पूरा ध्यान देते हैं, परन्तु श्रात्मसम्मानके लिये,—स्वास्थ्य-रक्षाके लिये—शिष्टताकी मर्थ्योदा रे स्वाके लिये जितनी श्रावश्यकतायें हैं उनको पूर्तिके लिये हमारे पाल रुपया ही नहीं रहता ! हम लोगोंकी खियां इस बातकी कल्पना भी नहीं करतीं कि सौन्दर्ध्यवृद्धिके लिये जितने श्रवंकारकी श्रावश्यकता है, उसकी श्रपेक्षा श्रधिक श्रामूषण पहनकर धनगवं । श्रकट करना जनोचित श्रमद्रता है। इस श्रहंकार तृप्तिके लिये उनका धनागार कुवेरको भी मात करता है। परन्तु श्रांगनका कूड़ा-करकट श्रीर शयन गृहका गन्दापन श्रीर राखपात दूर करनेके लिये उनमें कोई श्रायह श्रीर तत्परता नहीं देखी जाती। रुपयेकी कमी नहीं है, वस्तुतः हमारे देशमें यथार्थ भद्रताका श्रादर्श श्रमी श्रतिष्ठित नहीं हुत्रा है।

स्रोतिस्वनीने कहा—इसका प्रधान कारण यह है, कि हम लोग आलसी हैं। रुपये रखनेसे ही बड़प्पन दिखलाया जा सकता है और रुपये न रहनेपर भी नवाबी चाल चली जा सकती है, किन्तु भद्र होनेके लिये आलस्यका परित्याग करना अनिवाय्य है, सदैव अपने उन्नत सामाजिक आदर्शके उपयुक्त बनाये रखनेकी उसे चेष्टा करनी पड़ती है, और विपद् स्वोकार करके आत्म-विसर्जन करना पड़ता है।

क्षितिने कहा—परन्तु में तो सममती हूँ कि हम लोग स्वभाव के बच्चे हैं और इसलिये बड़े सरल हैं। धूल कीचड़, नग्नता इत्यादि सभी प्रकारको अशिष्टता और नियम-हीनतामें हम तिक भो लजाका अनुभव नहीं करते। हमारे सभी आचरण अकृत्रिम और आध्यात्मिक हैं।

### चौदहवीं बैठक

भ्रासं एक उत्सव था। इसीलिये शामको पास ही मंचके उपरसे बरवा रागमें शहनाई बज रही थी। व्योम बहुत देर तक आंख मृ'दे बैठे थे। एकाएक चारों ओर देख कर कहने लगे:—

हमारे देश की इन सभी रागितियों में एक परिव्याप मृत्युशोकका भाव छिपा रहता है। सुर मानो रो-रो कर कहता है कि संसारमें कुछ भी स्थायी नहीं है। संसारमें सभी चीजें अस्थायी हैं, इस बातसे सभी जीवधारी परिचित हैं। इस बातकी धारणा करके किसीको हर्ष नहीं होता—यह जानी हुई बात है। तथापि इस वंशीके मुखसे इसी बातको सुन कर हम इस पर मुग्ध क्यों हो जाते हैं ? इसका कारण यह है कि वंशी संसारके सबसे बड़े श्रिप्र श्रीर कठोर सत्यको रागिनीकी तरह मधुर बना कर कहती है—मालूम होता है, मृत्यु इस रागिनीकी तरह की सकरुण है; परन्तु साथ ही साथ वह उसीकी तरह मधुर और सुन्दर भी है । संसारकी छाती पर सबसे भारी यह जो मृत्युभयका बोभ रखा हुआ है, उसको एक मन्त्रके प्रभावसे यह रागिनी हल्का कर देती हैं। यही सत्य यदि किसीके हृद्यसे उज्वासित होता तो उससे वेदनाका जो चित्कार निकल पड़ता, शोकका जो उछ्वास क्रन्दन बनकर आकाश-पातालको विदीर्ण कर देता, वंशीने उसीको सारे संसारके मुखसे ध्वनित करके एक अगाध करुगापूर्ण और अनन्त सान्त्वनामयी रागिनीको सृष्टि की है।

दीप्ति और खोतिस्वनी आतिश्य सत्कार और कुशल-प्रश्नको पूरा कर अभी आकर बैठ ही थीं कि इतनेमें जब उन्होंने आजके उत्सवके दिन व्योमके मुखसे मृत्यु-विषयक आलोचना सुनी, तब वे अत्यन्त कुद्ध हो गयीं। व्योम उनके कोधको न समम सकनेके कारण अविचलित भावसे बिना हिचकिचाहटके बोलते गये।

बाजा बहुत मीठा लगता था। हम लोगोंने उस दिन बहुत वाद-

व्योमने कहा—आजकी यह वंशी सुनकर मुमे एक बात खास कर ध्यानमें त्या जाती है। सभी कविताओं में एक न एक रस रहता है। अलंकार शास्त्रमें उन्हों रसोंको आदि, करुण और शान्ति इत्यादि भिन्न-भिन्न नामांसे पुकारते हैं। मैं समभता हूँ कि, यदि संसार-रचनाको काव्य दृष्टिसे देखा जाय तो कहना पड़ेगा कि मृत्य ही उसका प्रधान रस है। मृत्यु ही उसे यथार्थ कवित्व शक्ति प्रदान करती है। संसारमें यदि मृत्यू न होती, संसारकी सभी चीजें यदि जहाँ की तहाँ श्रविकृत स्थितिमें पड़ी रहतीं, तो संसार एक चिरस्थायो समाधिमंदिरकी तरह अत्यन्त संकीर्ण-अत्यन्त कठिन और अत्यन्त सीमित हो जाता। इस श्रनन्त निश्चलताके चिरस्थायी बोमको सहना प्राणियोंके लिये कठिन हो जाता। मृत्यु इस श्रास्तित्वके भीषण भारको सर्वदा हल्का बनाये रखती है और संसारको विचरण करनेके लिये खुले मैदान तैयार रखती है। जिधर मृत्यु है, उधर ही संसारकी असी-मता है। उसी अनन्त रहस्यभूमिको लच्य कर मनुष्यकी समस्त कवितायें, समस्त संगीत, समस्त धर्म्मशास्त्र और समस्त रुप्तिहीन वासनायें समुद्रपारगामी पक्षीकी तरह त्राश्रयकी खोजमें त्राप्रसर हो रही हैं। जो वस्तु प्रत्यक्ष त्र्योर वर्त्तमान है, वह तो यों ही हमारे लिये अत्यन्त भीषण और प्रबल है। उसपर भी यदि वह चिरस्थायी होती तो उसका निरंकुश शासन हमारे लिये असह हो जाता। उनपर हमारा अनुरोध, उपरोध और अपील कुछ भी न चलती। उस समय कौन बता सकता था, कि इसके बाद् भी श्रसीमता है। यदि मृत्यु इस अनन्तको अपने चिरप्रवाहमें निरन्तर बहातीं न रहती तो संसारके लिये इस अनन्तका बोभा सह लेना कदापि सम्भव न होता।

समीरने कहा—यदि मरना न होता तो जीवित रहनेका कुछ मूल्य ही न था। जिसको सारा संसार घृणा करता है, वह भी मृत्युकी बदौलत अपने जीवनको गौरवमय सममता है। वह सभीके तिरस्कार और लांच्छना एक मृत्युके भरोसे सहन कर लेता है।

चितिने कहा—में इसके लिये अधिक चिन्तित नहीं हूँ। में सममती हूँ, कि यदि मृत्यु न होती तो किसी वस्तुके बाद पूर्ण विराम नहीं देखा जा सकता भा अर्थात् कोई बात पूरी नहीं कही जा सकतो थी। मेरे मतमें यही सबसे अधिक विचारनेकी बात है। उस समय यदि ज्योम अद्धेत तत्त्वके सम्बन्धमें चर्चा छेड़ देते तो कोई दोनों हाथ जोड़कर यह बात कहनेका साहस नहीं कर सकता था कि माई साहब, अभी समय नहीं है, इस बातको छोड़ो। मृत्यु न होनेपर अवसरकी कभी कभी न होती। इस समय मनुष्य ७, ५ वर्षसे अध्ययन आरम्भ कर पचीस छब्बीस वर्षके भीतर ही भीतर कालेजकी डिग्री लेकर अथवा अनुत्तीर्ण होकर पुस्तकको ताक पर रख देता है, परन्तु उस अवस्थामें किसी विशेष उम्रतक अध्ययन समाम करने की कोई शांवता न रहती। सभी प्रकारके काम काज और जीवन-यात्रासे कामा, सेमी-कोलन और पूर्ण विरामका बहिष्कार हो जाता।।

व्योम इन बातोंपर विशेष ध्यान न देकर अपने चिन्तासूत्रका अनुसरण करते हुए कहने लगे—संसारमें केवल मृत्यु ही चिर्स्थायिनी है, इसलिये हमलागोंने अपनी समस्त आशाओं और वासनाओं को उसी मृत्युके भीतर प्रतिष्ठित किया है। हमारा खर्ग, हमारा पुण्य और हमारा अमरत्व सभी कुछ एक उसी मृत्युके भीतर है। जिस वस्तुको हम इतना प्रिय सममते हैं, कि उसके विनाशकी कल्पना भी हमारे मनमें नहीं उठती, उसीको हम मृत्युके हवाले छोड़कर जीवनके अन्तकी प्रतीक्षा करने लगते हैं। मृत्युमें

न्याय नहीं है, यथार्थ न्याय है मृत्युके उस पार। समस्त वास-नायें, हृदयकी सारी अभिलाषायें पृथ्वीपर निष्फल होती हैं। मृत्यु-रूपी कल्पतरुमें ही वास्तविक सफलता है। संसारमें चारों और कठिन स्थूल वस्तुओं का ढेर हमारे मानसी आदर्शको प्रतिहत करता रहता है—हमारी अमरता और असीमताको भूठा सिद्ध कर रहा है, परन्तु संसारकी सीमापर, जहाँ मृत्युका राज्य है, सभी वस्तुओं-का अवसान दिखलायी पड़ता है। वहीं हमारी प्रियतम, प्रबलतम वासनाओं और पवित्रतम, सुन्दरतम, कल्पनाओंका कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। वहीं वे अनायास करतलगत होती हैं। हमारे शिव स्मशानवासी हैं, हमारे सर्व्वोच मंगलका आदर्श मृत्युके मुखमें है।

मुलतानी बरवा समाप्त कर सन्ध्याके समय शहनाईमें पूरवो रागिनी बजने लगी।

समीरने कहा-हम लोगोंने जिन आशाओं और आकांक्षाओं को मृत्युके उसपार सर्वदाके लिये निर्वासित कर रखा है, यह वंशीका सुर उन्हींको पुनः संसारमें प्रवर्तित करता है—चिरकालके विरह विच्छेदके अश्रुजलको पोंछ देता है। हृदयको फिर नवआशाओं का धनागार बना देता है, जीवन एक नवोत्साहसे पिरपूर्ण हो जाता है। कमसे साहित्य, संगीत और सारी लित कलायें मनुष्य-हृदयके समस्त चिरस्थायी पदार्थ मृत्युके उस पारसे इस जीवनके भीतर लौट आते हैं और कहते हैं कि पृथ्वीको स्वर्ग, वास्तवको सुन्दर और जीवनको अमर बनाना हमारा उद्देश्य होगा। मृत्यु मानो संसारका असीम रूप व्यक्त कर देती है। उसको एक अनन्त "कोहवरकी-शय्या" पर अत्यन्त रहस्यपूर्वक परिण्यपाशमें जोड़ देती है, उस बुद्धार "कोहवर" की गुप्त खिड़कीसे अनन्त सौन्दर्थ, सुगन्ध और संगोत आकर हमें स्पर्श करता है, इसी प्रकार साहित्य रस और कलारस हमारे जड़भार-अस्त विज्ञिप्त प्रात्यहिक जीवनके भीतर प्रत्यक्षके साभ अप्रत्यक्ष,

श्रानित्यके साथ नित्य, तुच्छके साथ सुन्दर, व्यक्तिगत तुच्छ सुख-दु: खोंके साथ विश्वव्यापी बृहत रागिनीका सम्बन्ध जोड़ देते हैं। हम श्रपने समस्त प्रेमको इस पृथ्वीसे बटोरकर मृत्युके उस पार न भेज देंगे; यहीं इस पृथ्वीपर ही रखेंगे। इसी बातको लेकर तर्क चल रहा है। हमारा प्राचीन वैराग्यधर्म कहता है, कि परलोकमें ही यथार्थ प्रेमका स्थान है। नवीन साहित्य श्रीर लिलत कलायें कहती हैं, कि इस संसारमें हम उसके लिये स्थान दिखा देंगी।

चितिने कहा—इस प्रसंगपर में एक अपूर्व रामायणकी बात कहकर सभा भंग कर देना चाहती हूँ।

राजा रामचन्द्र ऋर्थात् मनुष्य प्रेम नामक सीताको अनेक रात्तसोंके हाअसे छुड़ाकर अपनी अयोध्यापुरीमें लाते हैं और सुखसे दिन बिताते हैं। इतनेमें कई एक धर्मशास्त्रोंने मिलकर प्रेमके नाम कलंक लगाया। कहा—इन्होंने ऋनित्यके साथ निवास किया। इन्हें त्याग करना होगा। सचमुच, त्र्यनित्यके घर बन्द रहकर इस देवांशजात राजकुमारीको कलंक नहीं लगेगा—इसका क्या प्रमाण है ? एक ऋग्नि परीत्तासे प्रमाण प्राप्त किया जा सकता है। उसका तो व्यवहार किया जा चुका है। उससे तो इसका अनिष्ट होनेके बद्ले इसकी कान्ति और भी उज्वल हो गयी। तथापि शास्त्रोंकी बोलचालके कारण अन्तमें सीताको मृत्युतमसाके किनारे निर्वासित कर दिया गया। इसके बाद महाकृषि श्रौर उनके शिष्योंके आश्रयमें रहकर इस अनाथिनीको कुरा और लव-काव्य श्रौर लितकला नामक दो पुत्र पैदा हुए। वही दोनों कुमार अपने गुरुसे रागिनी सीखकर राजसभामें अपनी परित्यक माताका यशोगान करनेके लिये आये हैं। इन नवीन गायकोंका गान सुनकर विरही राजा का चित्त चळ्ळल और नेत्र अश्रसिक हो गये हैं। अभी उत्तरकारड पूरा नहीं हुआ है। अभी देखना है, कि त्याग प्रचारक वैराग्य-धर्मकी जय होती है या प्रेममंगत गायक दोनों अमर बच्चोंकी।

#### पन्द्रहवीं बैठक

विज्ञानकी आदिम उत्पत्ति और चरम लक्षके सम्बन्धमें व्योम और ज्ञितिमें तर्कवितर्क चल रहा था। इसी सम्बन्ध-में व्योमने कहा—

यद्यपि हमारी कौतूहल वृत्तिके भीतरसे ही विज्ञानकी उत्पत्ति हुई है तथापि मेरा विश्वास है कि हमारा कौतूहल, विज्ञानको खोजनेके लिये नहीं निकला था-वरन् उसकी आकांचा बिल्कुल श्रवैज्ञानिक है। वह खोजता तो है स्पर्शमिए और निकल पड़ता है पुराने जीव का ऋँगूठा ; वह चाहता है अलाउद्दीनका आरचर्य प्रदीप श्रीर पाता है दियासलाईका बक्स ; श्राल्केमिस्टको (विज्ञान शास्त्रका आदि तत्त्व) प्राप्त करना उसका रहेश्य था, निकल पड़ी केमिस्ट्री। एस्ट्रोलोजीके लिये वह आकाश छान डालता है, पाता है, नर्मन लाकइयोकी ऐस्ट्रोनामी। वह नियम नहीं खोजता, वह कार्य्य कारण शृङ्खलाकी नयी-नयी उँगलियाँ नहीं गिनना चाहता; वह खोजता है नियमका विच्छेद, वह चाहता है एक ऐसे स्थानपर पहुँच जाना जहाँ कार्य्यकारणकी अनन्त पुनरुक्ति न हो। वह चाहता है, अभूत पूर्व नवीनता। परन्तु बुड्ढा विज्ञान उसके पीछे-पीछे त्राकर उसकी सभी नवीनताएँ पुरानी बना देता है, उसकी इन्द्रधनुको परकला-विच्छूरित वर्णमालाका परिवर्द्धित संस्करण श्रौर पृथ्वीकी गतिको पकताल फल पतनकी श्रेगीमें रख छोड़ता है।

जो नियम इस धूलिकणमें है, वही नियम इस अनन्त आकाश और अनन्तकालमें काम कर रहा है। इसी आविष्कारके सम्ब-न्यमें हम आनन्द और आश्चर्य प्रकट करते हैं। किन्तु यह आनन्द और विस्मय मनुष्यका स्वामाविक आवेश नहीं है। उसने अनन्त आकाशमें, ज्योतिष्कराज्यके भीतर, जब अनुसन्धान दृत भेजा था, तब उसे वड़ी आशा हुई भी, कि उस ज्योतिर्मय, अन्धकारमय धाममें यह एक ऐसा स्थान पायेगा, जहाँ धूलिकणका नियम न होगा, जहाँ एक अपूर्व, स्वर्गीय अनिमयका उत्सव होता होगा; किन्तु अब देखता है कि ये चन्द्र, सूर्य्य, यह नज्ञत्र, सप्तिषि मण्डल और अश्विनो, भरणी, कृत्तिका आदि भी हमारे धूलि-क्णोंके ही बड़े भाई-बहनें हैं। इस नवीन तथ्यको लेकर हम जो आनन्द प्रकट करते हैं, वह तो अब एक नया बनावटी अभ्यास हो गया है। यह हमारी आदिम प्रकृतिके भीतर नहीं है। समीरने कहा—यह बात बिलकुल भूठ नहीं। स्पर्शमणि और

१४०

श्रवाउदीनके प्रदीपकी श्रोर, प्रकृतिमें रहनेवाले मनुष्यमात्र ही का एक निगृ द आकर्षण है। बचपनमें शिज्ञावलोमें एक कहानी पढ़ी भी कि कोई किसान मरते समय अपने लड़कोंको बुलाकर कह गया कि अमुक खेतमें मैं गुप्त धन गाड़े जाता हूँ। लड़के बहुत खोजनेपर भी धन न पा सके, किन्तु बहुत खनने कोड़नेके कारण खेतमें बहुत अन्न पैदा हुआ। उनको अब कोई कष्ट न रह गया। बालक प्रकृतिके सभी लोग इस गल्पको पढकर दुखित होते हैं। खेती करके तो सारा जहान श्रनाज उपजाता है : किन्त ग्रप्तधन गुप्त है, इसीलिये कोई उसे नहीं पाता। यह विश्वस्थायी नियमका एक व्यक्तिक्रम श्रीर व्यभिचार है। वह श्राकस्मिक हुश्रा करता हैं इसीलिये मनुष्य स्वभावतः उसके लिये इतना लालायित रहता है। शिज्ञावली चाहे कुछ भी कहे पर किसानके लड़के अपने पिताके प्रति कभी कृतज्ञ नहीं हुए होंगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं। वैज्ञानिक नियमके प्रति मनुष्य कितनी अवज्ञा प्रकट करता है, इसे गिनानेकी आवश्यकता नहीं। अपनी निपुण चिकित्सा द्वारा जो डाक्टर बहुतसे रोगियोंको नीरोग कर देता है, उसके सम्बन्धमें हम कहते हैं, कि "उसके भाग्य श्रच्छे हैं" शास्त्रसंगत चिकित्सासे डाक्टर रोग दूर करता है, ऐसा कहनेसे हमारे हृद्यमें सन्तोष नहीं होता । उसके भीतर साधारण नियमका व्यतिक्रमस्वरूप एक बातको मिला देनेपर हमारी आत्मा सन्तुष्ट हो जाती है।

मैंने कहा—इसका कारण यह है, कि नियम अनन्तकाल और त्रनन्तदेशमें फैला रहनेपर भी सोमावद्ध है। वह अपनी अंकित रेखासे जब भर भी इधर-उधर नहीं हो सकता। शास्त्रसंगत चिकित्सासे हम अधिक आशा भी नहीं करते। ऐसे राग भी हैं-जो चिकित्सासे दूर नहीं हो सकते। किन्तु 'भाग्य' नामक रहस्यमय वस्तुकी अभी ठीक सीमा निश्चित नहीं हुइ है। इसी-लिये वह हमारी आशा और कल्पनाको कहीं कड़ी चोट नहीं पहुँचाता। यही कारण है कि डाक्टरी श्रोषधकी अपेक्षा श्रव-धौतिक औषधका अधिक आकर्षण होता है। उसका फल कितना हो सकता है, इस विषयमें हमारी प्रत्याशाकी सीमा नहीं हैं। मनुष्यकी श्रमिज्ञता जितनी बढ़ती जाती है, श्रमाघ नियमके लौहप्राचीरमें वह जितना ही ऋघात पाता है, उतना ही वह अपनो स्वाभाविक अनन्त आशाको सीमाबद्ध करता जाता है, कौत्हल वृत्तिकी स्वाभाविक नवोनताकी त्राकांक्षाको संयत करता रहता है। नियमको राजपद पर प्रतिष्ठित करता है और पहले त्रातिच्छासे फिर पीछे अभ्यासके कारण उसके प्रति राजभक्ति दिखलाने लगता है।

व्योमने कहा—िकन्तु वह भक्ति यशार्श भक्ति नहीं है। वह काम निकालनेकी भक्ति है। जब बिल्कुल निश्चय हो जाता है, कि संसारका कार्य्य अपरिवर्त्तनीय नियमसे व्या हुआ है, तब वाध्य हाकर प्राण-भयसे उसके सामने सिर भुकाना पड़ता है। तब विज्ञानके बाहर अनिश्चयके हाथमें आत्मसमर्पण करनेका साहस नहीं होता। तब इलेक्ट्रिसिटी, मैंग्नेटिज्म, हिप्नोटिज्म इत्यादि विज्ञान जालको देखकर 'यंत्र' और धागा बाँधनेकी लालसाको रोकना पड़ता है। लोग इस नियमकी अपेक्षा अनियमको ही अधिक पसन्द करते हैं, इसका कारण है—हम अपने भीतर एक जगह नियमका विच्छेद रखते हैं। हमारी इच्छाशिक्त सभी नियमोंके

चाहर है-वह बिल्कुल स्वतन्त्र है। कमसे कम हम ऐसा हो अनुभव करते हैं। अपनी प्राकृतिके इस स्वाधीनताको वाह्य प्रकृति में उपलब्ध करके स्वभावतः हम बहुत आनिन्दत होते हैं। इच्छाके प्रति इच्छाका आकर्षण बहुत प्रवल होता है। इच्छासे जो दान हम पाते हैं, वह हमें बहुत प्रिय लगता है। कोई हमारी सेवा जितना ही करे, यदि उसमें इच्छाका संयोग नहीं हो, तो वह सेवा प्रतिकार नहीं होती हैं। इसीलिये जब हम जानते हैं कि इन्द्र हमारे लिये वर्षा करते हैं, मरुत हमारे लिये हवा पहुँचाते हैं, श्रमिन हमें दीप्ति देती है, तब उस ज्ञानके भीतर हमें एक आन्तरिक तृप्ति होती थी। अब हम जानते हैं कि घूप, वर्षा और वायुमें इच्छा अनिच्छा कुछ भी नहीं है । वे योग्य-त्र्ययोग्य, प्रिय-त्र्यप्रियका विचार न करके निर्विकार भावसे नियमामुसार काम करते जा रहे हैं। श्राकाशमें यदि वाष्प एकत्र होकर शीतल वायुके संयोगसे जलकणमें परिणत होंगी, तभी साधुत्रोंके पवित्र मस्तकपर वर्षा होगी ऋौर उन्हें ठंडक पहुँचेगी। सांभ ही वर्षा पापी असाधुओं के सिरपर भी समान ठंडक पहुँचायेगी। विज्ञानकी आलोचना करते-करते क्रमशः ये अप्रिय बातें हमें सहा हो जाती हैं, परन्तु वास्तवमें ये हमें अच्छी नहीं लगतीं।

मैंने कहा—पहले-पहल हमने जहां स्वाधीन इच्छाका शासन अनुमान किया था, अब वहां नियमका अन्धशासन देखते हैं। इसीलिये विज्ञानकी आलोचना करने पर संसार निरानन्द इच्छा-सम्पर्क-विहीन प्रतीत होता है। परन्तु इच्छा और आनन्दोल्लास जब तक हमारे हदयमें हैं, तब तक हम संसारके भीतर भी उसे अनुभव करेंगे। पहले हमने उसकी जहाँ कल्पना की थी, वहाँ यदि वह नहीं हैं, तो कोई चिन्ता नहीं। यदि हम ऐसी कल्पना न करें कि वह अपनी प्रकृतिके अन्तरतम स्थानपर प्रतिष्ठित हैं, तो हम अपनी अन्तरतम प्रकृतिके उपर अत्याचार करेंगे। हमारे भीतर

समस्त विश्व-नियमोंका जो एक व्यतिक्रम देखा जाता है, संसारमें कहीं भी उसका कोई मूल आदर्श नहीं, इस बातको माननेके लिये हमारी अन्तरात्मा राजी नहीं होती। इसीलिये हमारी इच्छा विश्व-इच्छाकी अपेक्षा न करने पर भी बची रह सकती है। इसी अकार हमारे प्रेमको भी विश्व प्रेमकी विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती।

समीरने कहा—जड़ प्रकृतिके नियमकी प्राचीर सभी जगह चीन देशकी प्राचीरकी अपेचा भी दृढ़, प्रशस्त और अभ्रभेदी है। बीचमें मानव-प्रकृतिके भीतर एक छोटासा छेद निकल आया है। वहीं नजर गड़ा कर हमने एक अत्याख्य्य आविष्कार किया है—देखते हैं कि प्राचीरके उस पार एक अनन्त अनियम विस्तृत चेत्र है। इस छोटेसे छेदके जिरये उसका और हमारा संयोग है। उसके भीतरसे सभी सौन्दर्य, स्वाधीनता, प्रेम आनन्द प्रवाहित होता है। इसीलिये इस सौन्दर्य और प्रेमको बाँच रखनेवाला कोई विज्ञान अभी नहीं आविष्कृत हुआ है।

इसी समय स्रोतिस्विनी कमरे में बैठकर समीरसे बोली—उस दिन तुम लोग दोप्तिका पियानो-गाइडिङ्ग कापी खोजते थे, वह तुम्हें नहीं मिली। जानते हो, उसकी क्या दशा हुई है।

समीरने कहा-नहीं तो।

स्रोतिस्विनीने कहा—एक चूहेने उसे दुकड़े-दुकड़े करके पियानों के तार पर छितरा दिया है। उस चूहेको न जाने इस अनिष्ट साधनसे क्या फायदा हुआ है ?

समीरने कहा—यह चूहा शायद अपने चूहे छलमें एक बड़ा शक्तिशाली वैज्ञानिक है। बड़ी गवेषणासे उसने वाद्ययन्त्रके साथ इस वाद्य पुस्तिकाका एक सम्बन्ध अनुमान किया है। सारी रात उसने यही परीक्षा जारी रखो है। विचित्र ऐक्यता पूर्ण रस संगीतका रहस्योद्घाटन करनेका उसने अक्कान्त उद्योग किया है।

तीच्ए द्राडाय भागके द्वारा वाद्य पुस्तिकाका क्रमागत विश्लेषण . किया है, पियानोके तारके साथ उसे अनेकों प्रकारसे संलग्न करके देखा है। अभी उसने वाद्य पुस्तिकाको काटा है, फिर पियानोंके त्यर काटेगा, अन्तमें वाद्ययन्त्रमें लाखों छेद करके उनमें अपनी नाक श्रौर विचित्र कौतूहलको प्रवेश कर देखेगा कि इसमें क्या रहस्य है। फलतः संगीत भी उत्तरोत्तर रहस्यभय होता जायगा। मेरे मनमें यह तर्क उठता है, कि मुपिक कुलतिलकने जो उपाय श्रवलम्बन किया है, उससे तार श्रीर कागजके उपादानके विषयमें कोई नया तत्त्व भलें ही आविष्क्रत हो जाये, परन्तु तार के साथ कागजका जो सम्बन्ध है, हजारों वर्षकी चेष्टासे भी वह प्रकट नहीं हो सकता है। अन्तमें संशयपरायण नव्य मूषिकोंके मनमें क्या यह तर्क नहीं उठेगा कि कागज सिर्फ कागज है। उसके साथ तारका कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता है। ज्ञानवान जीवोंकी चेष्टा से उनके कागज और तारके भीतर जो आनन्दजनक उद्देश्य बंधन लग गया है, वह प्राचीन हिन्दु श्रोंका एक युक्तिहीन संस्कार है। उस संस्कारका एक शुभफल यह देखनेमें आता है. कि उसीके प्रवर्त्तन श्रौर श्रनुसंधानमें प्रवृत्त होने पर तार श्रौर कागजकी श्रापेचिक कठिनताके विषयमें बहुत कुछ परीक्षा पूरी हो जाती है।

किन्तु किसी-किसी दिन जब वह बिल वनाने में दाँतों का प्रयोग करता है, तब बीच-बीच में संगीतध्विन कर्ण्कुहरमें प्रवेश करती है और अन्तःकरणको ज्ञ्णभरके लिये मोहाविष्ट कर देती है। ऐसा क्यों होता है? वास्तव में यह रहस्यपूर्ण बात है। किन्तु वह रहस्य, कागज और तारके सम्बन्ध में अनुसन्धान करते समय, अपने आप सैकड़ों छेदों के आकार में प्रकट हो जायगा।